# धर्म वर्गान

# धर्म वर्गान

म्रानन्द्रेंगेकर वार्यभाई भुव

श्रतुवादक महेन्द्रकुमार 'मानव'

राजकमल प्रकाशन

मू<del>ल्य एक र</del>ुपया-आठ-आने ---राजकमल प्रकारान प्राइवेट लिमिटेडे १-७५ हादा सूल्य

राजकमल पश्लिकेशन्स लिमिटेड दिली द्वारा प्रकाशित । गोपीनाथ सेठ द्वारा नवीन प्रेस दिल्ली से सुद्धित ।

### **ऋनुक्रमश्चिका**

### १--हिन्दू (वैदिक) धर्म

वेद श्रौर उसके विभाग—ऋग्वेद संहिता का धर्म—ऋग्वेद संहिता के देवता—दूसरे तेदों की संहिताश्रों का धर्म—श्राह्मण—श्रारण्यक श्रौर उप-निषद्—श्रुति, स्मृति, वेदांग, सृत्र—सृत्र श्रौर स्मृति—संस्कार—रामायण श्रौर महाभारत—श्रीमद्भगवद्गीता—चार वर्ण—चार श्राश्रम—कर्म श्रौर पुनर्जन्म—चार पुरुपार्थ—पढ्दर्शन—भागवत मत—पुराण—त्रिमूर्ति पंचायतन—श्रवतार—स्तोत्र—शंकराचार्य—रामानुजाचार्य—मध्वाचार्य—बह्मभाचार्य— भाषा युग—सन्त-साधु—नया युग

#### २—जैन धर्म

तीर्थक्कर—महावीर स्वामी और उनके शिष्य—जैन धर्म के पन्थ—जैन शास्त्र—रत्नत्रय—व्रत, समिति, गृप्ति, भावना— आस्त्रव और संवर—यित धर्म—गृहस्थ धर्म—सामायिक और प्रतिक्रमण—यात्रा और व्रत—पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी— महावीर स्वामी और गोशाल—सन्ना ब्राह्मण कौन—जैन धर्म का सामान्य स्वरूप।

#### ३---बौद्ध धर्म

वौद्ध धर्म का जन्मकाल—वौद्ध धर्म के प्रन्थ—गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र—गौतम बुद्ध का मुख्य उपदेश—मृत्यु का उपचार—श्रनात्मवाद—ष्ट्रथा विवाद—साधन की श्रावश्यकता —श्रष्ट्रांग मार्ग श्रौर संयोजन—शील, शिक्ता, पारमिता श्रौर भावना—सन्ना ब्राह्मण कौन—वौद्ध धर्म के पन्थ—बुद्धदेव की पूजा—धर्मकाय श्रौर निकाय—यात्रा, व्रत श्रौर विधि—वौद्ध धर्म की सभाएं

# हिन्दू (वैदिक) धर्म

हिन्दुस्तान में रहने वाले प्राचीन श्रायों का धर्म हिन्दू धर्म है। ये श्रायं जो धर्म पालते थे तथा इसमें से कालकम में जिस धर्म का विकास हुआ, इस सबका हिन्दू धर्म में समावेश होता है।

हिन्दू धर्म की तीन शाखाएँ हैं—(१) वेदिक (ब्राह्मण) धर्म, (२) जैन धर्म, श्रोर (३) वौद्ध धर्म। जिस प्रकार एक ही मां-वाप के सब लड़के एक ही रूप-गुण के नहीं होते तो भी उनकी मामान्य आकृति, श्रवयव-विशेष और बोलने-चालने की रीति से हम जान सकते हैं कि ये सब भाई हैं, उसी प्रकार यह जाना जाता है कि ये तीनों शाखाएँ एक ही मूल धर्म की हैं।

इन तीन शाखात्रों में से मुख्य शाखा इसके मूल प्रन्थ से तथा मृल उपदेशकों के नाम पर—चेद धर्म अथवा ब्राह्मण धर्म कहलाती है। उसका मुख्य प्रमाण चेद है।

वेद का ऋथे है ज्ञान १। यह ज्ञान का शब्द ऋषियों को (परमात्मा के पास से) अन्तरात्मा में सुनाई पड़ा, इसिलए उसका दूसरा नाम श्रुति १ (वेद ) है।

२—समय वीतने पर ऋषियों ने प्राचीन धर्मी पहेश श्रौरं संसार के रीति-रिवाज स्मरण में रखकर स्मृतियों की रचना की । उनमें कितनी ही—यह करना, यह न करना, इसकी यह करना,

१ संस्कृत विद्-जानना धातु से ।

<sup>.</sup> २ संस्कृत श्र—मुनना थातु से ।

उसको वह करना इत्यादि नियम-रूपी थीं (धर्मशास्त्र)। दूसरी कितनी-एक में जीव जगत और परमात्मा-सम्वन्धी विचार किये गए थे (दर्शन)। इसके वाद देव-ऋषि-राजा और अन्य महान् पुरुषों के चरित्र-सम्बन्धी, धर्म और व्यवहार के उपदेश से परि-पूर्ण पुराणकथाएँ, इतिहास और आख्यानों की रचना की गई। ये भी प्रमाण मान लिये गए (इतिहास पुराण)। और अन्त में सन्त पुरुषों को अपने जीवन में और उपदेश में जिस धर्म का बोध हुआ उसको भी धमं का सचा स्वरूप समक्ते के लिए काम में लाया गया (सन्त वाणी)।

इन प्रन्थों का इतिहास तीन विभागों में विभाजित किया जा सकता है—(१) वेदयुग (२) संस्कृतयुग (३) भाषायुग। इन सवका स्वरूप आगे वतलाया जायगा।

### वेद और उसके विभाग

वेद चार हैं—(१) ऋग्वेद, (२) यजुर्वेद, (३) सामवेद और (४) अथर्व वेद।

ऋग्वेद् में 'ऋचाओं' का—देवताओं की प्रार्थना और स्तुतियों का—संग्रह है।

यजुर्वेद में श्रधिकतर देवताओं का यजन (यज्ञ-सम्बन्धी) वर्णन है।

सामवेद श्रिधकांशतः ऋग्वेद की ऋचाश्रों से ही वना है श्रीर इसमें इन ऋचाश्रों का गान है।

अथर्वनेद मूल 'अथर्वन्' नाम के त्राह्मणों का बेद है। इसमें कितनी ही ऋग्वेद की ऋचाएँ हैं और उसके बाद अभि-चार, उपचार आदि के प्रयोगों के मंत्र वगैरा हैं।

प्रत्येक वेद के तीन-तीन विभाग हैं—(१) संहिता (२)

वाह्मण और (३) त्रारण्यक तथा उपनिषद्। धर्म के जो तीन त्रांग—मक्ति, कर्म और ज्ञान—हैं, वे क्रमशः इन तीन विभागों में दृष्टिगोचर होते हैं।

संहिता में परमात्मा की स्तुति श्रौर प्रार्थना है (भक्ति)। ब्राह्मण् में ब्रह्मन् नामक यज्ञ प्रधान रूप से है (कर्म)।

श्रारण्यक श्रौर उपनिषदों में, जिनमें श्रिधकांशतः श्ररण्य के भीतर यज्ञवाट में श्रौर जनपद के भीतर राजसभा में ऋषियों ने धर्म के रहस्य का चिन्तन किया है, जीवात्मा श्रौर परमात्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में विचार है (ज्ञान)।

#### ऋग्वेद संहिता का धर्म

जो धर्मद्रष्टा थे, तेजस्वी थे, तथा सामान्य लोगों की अपेता धर्म के आचार-विचार में अधिक ऊँचे पहुँच चुके थे वे ऋषि कहलाते थे। ऋषियों का हृदय ऊँचा और दृष्टि प्रतिभाशाली होने के कारण उनको इस विश्व और इसके विविध पदार्थों में चैतन्य की मलक दिखाई पड़ती थी और इसलिए उनको उन्होंने देव कहा। इन पदार्थों के विविध गुण और कर्म के अनुसार उन देवों के भी उन्होंने अलग-अलग नाम रखे थे; और एक अनन्त पदार्थ में से ये विविध पदार्थ निकले हैं इसलिए इस अनन्त

<sup>9.</sup> ऋषि—द्रष्टा—देखनेवाला—सत्य धर्म देखनेवाला—इस प्रकार पुराने संस्कृत टीकाकार ग्रर्थ करते हैं। वैदिक 'ऋष्व' का ग्रर्थ हैं ऊँचा श्रथवा दर्शनीय, तेजस्वी—इस शब्द के साथ भी ऋषि शब्द का सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है।

२. दिव् —द्योतित करना प्रकाशित करना से ।

पदार्थ के देवता को उन्होंने देवमाता श्रदिति कहा।

जिस प्रकार हम कभी-कभी मनुष्य के शरीर को और कभी-कभी उसकी आत्मा को मनुष्य कहते हैं, उसी प्रकार यह देव-वाचक शब्द भी कभी जड़-पदार्थों के अर्थ में और कभी उनमें रहनेवाले चैतन्य के अर्थ में लागू होता है। उदाहरण के लिए सूर्य के दो अर्थ हैं—उस नाम का आकाश में चमकता तेज का गोला और उस गोले में प्रकाशमान परमात्मा।

ऋषि इन देवों की स्तुति करते थे। इनसे धन-धान्य, पशु-पुत्र, आरोग्य, सद्बुद्धि, पिवत्रता और देवछपा वगैरा सव प्रकार की उत्तम वस्तुओं की याचना करते थे। वे मुख से प्रार्थना करते और यश गाते, उसी प्रकार यज्ञ की वेदी रचकर ऋग्नि जलाते, उसमें घी वगैरा पदार्थों का भी होम करते तथा दूसरे विलदान देते थे। अग्नि 'देवों का दूत' कहलाया, क्योंकि इसके द्वारा यजमान और देवों के बीच सम्बन्ध स्थापित हुआ।

ये ऋषि परलोक का ऋस्तित्व मानते थे। पुनर्जन्म भी शायद मानते हों, ऐसा प्रकट करनेवाले कुछ ऋस्पष्ट वचन मिलते हैं। परन्तु मनुष्य इस लोक में से पितृलोक श्रीर देवलोक में जाते हैं बनकी यह मान्यता तो स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है।

इसके ऋजावा ये प्राचीन ऋषि 'यह विश्व कहाँ से आया', 'इसको किसने वनाया', 'किस तरह वनाया', आदि तत्व-विचार भी करते थे।

### ऋग्वेद संहिता के धर्मवाचक शब्द

ऋषियों के धार्मिक विचार कैसे उत्तम थे, यह वतलानेवाले वहुत-से सुक्त ऋक्-संहिता में हैं। इतना ही नहीं, परन्तु सामान्य-

३ श्रदिति—इसका स्थूल भौतिक स्वरूप अखराड आकाश है और उसमें उत्पन्न होनेवाले पूर्व वगैरा तेजस्वी पदार्थ आदित्य-देव हैं।

तया हम जिसको धर्म कहते हैं इसमें श्राये हुए उसके पर्याय-चाची शब्द भी विचारणीय हैं; जैसे कि—

- (१) प्रथम तो 'धर्म' शब्द ही कैसा है ! श्रृ—धारण करना— इस धातु से बने इस शब्द का अर्थ उत्तम आचार-विचार, 'जिसकी सहायता से इस विश्व का धारण हो रहा है, होता है।
- (२) दूसरा एक शब्द 'ऋत' है। इसका मूल अर्थ है सीधी रेखा, नियम। इस विश्व में सब प्रदार्थ ऋत के अनुसार, अथवा सीधी रेखा में, नियम के अनुसार काम करते हैं और मनुष्यों को भी 'ऋत' के अनुसार चानी सीधी रेखा में, नीति और धर्म के नियम के अनुसार चलाना चाहिए—यह वेद का कथन है।
- (३) ब्रह्मन्—( वृह्—बढ़ना, बड़ा होना ) यानी स्तुति, यज्ञ, धर्म का तत्व—जो विश्व में व्याप्त है और जिसके ऊपर विश्व के विकास का और विश्व की वृद्धि का आधार है।
- (४) ब्रत—( वृ—घेरना, छा जाना अथवा पसन्द करना ) अर्थात् परमात्मा से घिरा हुआ, छाया हुआ जीवन अथवा यह जीवन जो परमात्मा को पसन्द है और इसलिए मनुष्य को भी पसन्द करना है।
- (४) सव—( स्— उत्पन्न करना ) परमात्मा की उत्पादक शक्ति ऋषि सविता के 'सव' में रहने की माँग करते हैं, यानी जड़ न पड़े रहकर, परमात्मा इस सृष्टि का जो विकास करता है उसमें भाग लेना चाहते हैं।

## ऋग्वेद संहिता के देवता

श्रदिति—दिति से उलटा; श्रखरड, श्रभेख (जिसका छेदन-भेदन न किया जा सके ) श्रनन्त तत्व जिसमें से श्रादित्य, देव उत्पन्न होते हैं; देवमाता।

हिरग्यर्गम — सुवर्ण-सदृश तेजयुक्त त्रह्माएड में प्रकट होने वाली श्रात्मा, परमात्मा।

विश्वकर्मा—विश्व का कर्ता। त्वप्रा—विश्व को वनानेवाला। प्रजापति—सृष्टि का पति।

पुरुष प्रथवा विराट-विश्वरूप में विराजने वाली आत्मा, परमात्मा।

द्योप् ध्रौर पृथिवी—द्योप्-दीप्यमान । तेजोमय श्राकाश, श्रौर पृथ्वी-—विशाल, विस्तृत पृथ्वी, जगत् के पिता श्रौर माता ।

ष्राग्न--यह मतुष्य को परमात्मा के साथ जोड़ने वाली दिन्य शक्ति है। इसके लिए ऋषि 'होता', 'पुरोहित', 'ऋषि', 'कवि' वगैरा विशेषण लगाते हैं। यह देवों को यज्ञ में बुला लाने वाला 'दूत' है---श्रौर घर-घर का गृहपति है।

वरण—परमात्मा का सबको आधृत कर (धेरकर) रहने वाला सर्वज्ञ अन्तर्यामी स्वरूप है। यह राजा सम्राट् है। प्राणी-मात्र इसके नियम से वँघा है। इसका पवित्र नियम अत कहलाता है। यह नियम स्वयं पालता है और ऐती ही इच्छा हम लोगों की ओर से भी करता है। प्राणीमात्र के श्रच्छे-चुरे काम वह देखता है—उसकी दृष्टि विशाल है। श्रन्तरिज्ञ में उड़ने वाले पित्रयों का और समुद्र में फिरने वाले पोतों का मार्ग वह जानता है।

मित्र—सूर्य में प्रकाशित यह परमात्मा का स्वरूप प्राणीमात्र को उनके काम में अनुकूल होता है, उनको बुलाता है और उद्योग में लगाता है।

इन्द्र---यह परमात्मा का शक्तिमान् स्वरूप है। यह देवों का

राजा है। यह हाथ में वज घारण करता है श्रीर वृत्र, श्रिह विरेट हैंत्य श्रीर दानवों को मारकर जगत् को श्रन्धकार श्रीर दुःख से मुक्त करता है। वज द्वारा मेघों को छिन्न कर यह वृष्टि कराता है श्रीर श्रायों को युद्ध में विजय दिलाता है। पृथ्वी श्रीर श्राकाश भी इसका कमरवन्द होने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

त्रिप्ण-यह परमात्मा का सर्वगामी न्यापक स्वरूप हैं। इसका वीर्य, श्रवुल वीरत्व-भरे कर्म, श्रमंख्य हैं। इसके तीन पदों में सारा विश्व नाप डाला है तथा वृत्र को मारने में इन्द्र की मदद करता है। श्राकाश में विस्तृत नेत्र की तरह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है श्रीर जगन् को दिखलाई पड़ने वाला जो श्रादित्य-मंडल है वह विष्णु का परम पद है। इसका ज्ञानी पुरुप नित्य ध्यान करते हैं। यह श्रादित्य-जगन् का रक्षण करने वाला—'गोप' है। इसका धाम 'मधु' (मीठे श्रानन्द) के निर्मार से परिपूर्ण हैं।

स्विता—परमात्मा की प्रेरक, उत्पादक, तेजोमय शक्ति का रूप है। गायत्री का महामंत्र जिसमें अपनी बुद्धि का प्रेरक परमात्मा के 'वरेण्य' तेज का ध्यान किया जाता है, तथा जिससे बुद्धि को प्रेरित करने के लिए प्रार्थना की जाती है, सविता देव का है। इस देव के नेत्र-हस्त वगरा सव अवयव सुवर्ण के हैं। कुशल अंगुलियों से उसने यह जगत् बनाया है।

सूर्य—सूर्यदेव, इसके दूसरे नाम सिवता, श्रादित्य हैं।
पूरा—सूर्यह्पी पोपक देव, यह परमात्मा का पोपक स्वरूप
है। यह स्थावर श्रीर जङ्गम का नियन्ता श्रीर पालक है। मूलेभटके जानवर श्रीर खोई हुई चीजों को यह जानता है, श्रीर
वापस ला देता है। यह मार्ग का रचक है श्रीर परलोक जाते
जीवों के पथ का निर्देश है। इसके श्रातिरक्त पोपक देव के नाते

इसका एक मुख्यकृत्य लग्न-सम्बन्ध में है। यह कन्या को विवाह-संस्कार के लिए प्रस्तुत करता श्रीर उस मुख देता है।

अश्विनो—इनका दृसरा नाम 'नासत्यों'—सत्यनिष्ठ हैं। इन देनों का युग्म (जोड़ा) परोपकार के अनेक कृत्य करता है। यह जोड़ा द्यों और पृथ्वी, स्यं और चन्द्र, सुबह और शाम, दिन और रात, असुक दो तारे—इस प्रकार भिन्न-भिन्न रीति से लिया जाता है। परन्तु इनकी स्तुति में अधिकांशतः परोपकार के कृत्य ही नज़र आते हैं—जैसे च्यवन नाम के ऋषि को इन्होंने यौनन दिया, ऋजाश्व को दृष्टियुक्त किया, परायुक्त अन्या और ख्ला था, उसको आँख और पाँच दिये। विश्वला का लड़ाई में पाँच दृट गया था, उसको लोहे का पाँच दिया। भुज्यु का पोत समुद्र के बीचों-बीच दृट गया, उस वक्त उसको डाँड्याले वाहन में जिसमें पानी की एक वृँद न प्रवेश कर सके और मानो जो आकाश में उइ रहा था, विठाकर घर लाया। अपने कई परोपकार के कृत्यों के लिए इनको 'देवों का वेद्य' कहा जाता है और इनका जोड़ा है इससे इनका लग्न के साथ भी सम्बन्ध माना जाता है। वे स्त्री को पति देते हैं, पित को स्त्री देते हैं।

यम—इस जीवन के पार वृसरा—पर-जीवन हैं श्रौर वह अमृत जीवन है। इस जीवन में हमारे पूर्वज पितर गये हैं। इस जीवन का मार्ग प्रथम यम ने हुँ द निकाला श्रौर इससे यम को पितृलोक का देव माना जाता है। यम विवस्वान् —सूर्य का पुत्र है। ये श्रौर उसकी वहिन यमी श्राद्य स्त्री-पुरुष का जोड़ा है।

रुद्र विश्व में घोर शब्द करने वाला परमात्मा का स्वरूप है। वह प्रचएड वायु में दर्शन देता है। वायु रूप में यह सुगन्धि श्रीर पुष्टि वढ़ाने वाला भी है। भभकती श्राग्न भी इसका ही रूप है। श्राग्न की ब्वालाएँ इसकी देवियाँ हैं, धूम इसकी जटा है। श्रिग्ति कल्याणुकारी भी है और इस रूप में यह आगे चल-कर शिव बनता है।

मस्त-ये वायु इन्द्र की युद्ध में सहायता करते हैं। वात-वायु। पर्जन्य-वृष्टि का देव। उषा-उपःकाल की मनोहर मूर्ति। वास्तोष्पति-घर का देव। क्षेत्रपति-खेत का देव।

व्रक्षणस्पति—प्रभु के प्रति वाणी, स्तुति, यज्ञ और धर्म का देशी तत्व ब्रह्मन् है। उसका अधिष्ठाता देव है ब्रह्मणस्पति ! यह तत्व समस्त विश्व में व्याप्त है, इसके द्वारा ही विश्व वृद्धि पाता है और देवों का देवत्व भी इसके कारण है।

सोम यह एक तरह की श्रोषधि (वनस्पति) है। ऋषि इसकी पूजा करते थे श्रोर 'राजा' का विशेषण लगाते थे। यज्ञ में इसका विधिपूर्वक रस निकालकर पान करते थे। देवों के लिए यह रस बहुत प्रिय गिना जाता था, खासकर इन्द्र के लिए। जिस प्रकार सोम में से रस मरता है उसी प्रकार चन्द्रमा में से मरता है इससे चन्द्र के लिए भी 'सोम' शब्द प्रयुक्त होता है।

आपः —सिन्धु, सरस्वती, गंगा, यमुना। आपः अर्थात् जल का देवता और सिन्धु वगैरा उत्तर हिन्दुस्तान में रहने वाले आर्थों की मुख्य निद्यों।

श्री—श्रद्धा—परमात्मा का श्राश्रय करने वाली, उसकी जन्म निर्मा करने वाली, उसकी जन्म निर्मा की शक्ति सुन्दर श्रीर मङ्गलकारिणी है इससे यह सब सौन्दर्य श्रीर माङ्गल्य की देवी है। भक्ति द्वारा परमात्मा में श्रीर उसके धर्म में सन्निद्ध विश्वास को श्रद्धा कहते हैं।

#### उद्धरण

यज्ञ का दिव्य पुरोहित ऋत्विज और होता श्रम्नि की, जो उत्तम रत्न घारण करने वाला है, मैं उसकी स्तुति करता हूँ।

जो बुद्धिमान और युवा गृहपित पाँच जनों (पाँच वर्ग के लोगों) के सामने प्रत्येक गृह में विराजित है।

हे विश्वतोमुख (सव तरफ है मुख जिसका) तू सव तरफ से घेरकर बैठा है। हमारा पाप दूर कर।

× X X

जिस तरह पिता पुत्र को अञ्छा पारितोषक देता है उसी तरह तू हमको दे, हमारा कल्याण करने में सहकारी हो।

हे बतवान इन्द्र ! जैसे इस अत्यन्त मधुर वाणी द्वारा पुत्र पिता का वस्त्र पकड़ता है उसी तरह मैं तुम्हारा पकड़ता हूँ।

र र हे देव वरुण ! हम तो ऐसे सामान्य मनुष्य हैं कि प्रतिदिन हम तुम्हारे व्रत का भङ्ग करते हैं।

जिस प्रकार सारथी वँधे घोड़े को छोड़ता है उसी प्रकार है वरुण, अपनी वाणी (स्तुति) द्वारा हम तुम्हारे मन को हमारे ऊपर द्या करने के लिए छोड़ते हैं।

हमारी विविध वृत्तियाँ ठीक उसी तरह तुम्हारी स्रोर कल्याण की इच्छा से दौड़ती हैं जिस तरह पत्ती श्रपने घोंसले की तरफ दौड़ते हैं।

जो श्रन्तरित्त में उड़ते पित्तयों का मार्ग जानता है श्रीर समुद्र की नावों का मार्ग भी जानता है।

जों धृत व्रत (सत्य और पिवत्रता का नियम स्वयं में और अन्य में धारण कराने वाला) वरुण बारह महीनों और उनकी प्रजा (दिनों) को तथा उसमें से उत्पन्न होने वाले (उनसे बड़े) मास को जानता है।

जो विशाल, ऊँचे और बड़े वायु के मार्ग को तथा उसके ऊपर जो (देव) रहते हैं उनको भी जानता है।

सुकतु ( श्रच्छी कृति-प्रयत्न-शक्ति या कर्म वाला ) धृत इत वरुण महलों में वेठा है श्रीर साम्राज्य करता है।

वहाँ से सब श्रद्भुत पदार्थों को जो निर्मित हो चुके श्रौर होने वाले हैं यह ज्ञानी (सर्वज्ञ वरुण) देखता है।

यह मुकतु आदित्य हमेशा हमारे लिए अच्छा मार्ग करे, हमारा आयुष्य बढ़ावे।

हिरएयमय वस्त्र और कवच वरुण ने धारण किया है, और इसके आसपास इसके स्पर्श (इत, तेज की किर्णों) वैठी हैं।

ह्मारी वृत्ति-रूपी गायें इसके वाङ् की क्रोर मुद्रें। ये उठचला ( सबको देखने वाला, विशाल नेत्र वाला ) वरुण को चाहतीं उसी की क्रोर वापस लौटती हैं।

हे मेथावी (ज्ञानी, सर्वेज्ञ ) वरुण ! तू आकाश और पृथ्वी का राजा है । हमको उत्तर दे ।

हमारे सबके ऊपर से ऊपर का, बीच का, और नीचे का पारा (बंध) खोल जिससे हम जिन्दा रहें।

हे राजा वरुण ! मिट्टी के घर मैं न जाऊँ, दया करो, हे सुन्तर! (सुन्दर, शुभ—बलवान राजा) दया करो।

े हे वरुए ! हमने मनुष्य होकर दैवी लोगों के प्रति जो कुछ दोप किया हो, अज्ञान से तुम्हारा धर्म लोप किया हो इस पाप के लिए हे देव ! तू हमारे ऊपर गुस्सा न होना।

हम नित्य भूभि में रहते हैं और वरुण हमारा पाश (वन्धन) छोड़ दे। ऋदिति की गोद में से हम रच्चण माँगते हैं। तुम (देव) हमेशा स्वस्ति के द्वारा हमारा रच्चण करो।

X

ज्ञानी श्रौर ऋत ( नियम ) के श्रनुसार चलनेवाले श्रौर पृथ्वी ! पाप श्रौर दुःख से हमारा रत्त्रण करो ।

मित्र, श्रीर लच्मी से भरपूर वरुण की माता ऋदिति ! पाप श्रीर दुःख से हमारा रच्चण करो ।

जब उपा दीखती है और सूर्य उदय होता है ( अथवा अस्त होता है) तब, हे मित्र और वहण ! तुम सोने के रथ में बैठते हो और वहाँ से ऋदिति को और दिति को देखते हो !

पहले हिरएयगर्भ था—जो पटार्थ-मात्र का श्रकेला पित वना हुआ था; जिसने पृथ्वी धारण की और यह श्राकाश घारण किया; कैंसे करें सेवा हिव द्वारा उस देव की ?

जो आत्मदायी (आत्मा देनेवाला) है, वलदायी है, जिसकी आज्ञा सब कोई पालन करता है, देव भी पालन करते हैं, अमृत जिसकी आया है, मृत्यु जिसकी छाया है; कैसे करें सेवा हिव द्वारा उस देव की ?

श्रपनी महिमा के द्वारा जो प्राण्धारी—( जंगम ) जगत् का राजा वना हुआ है; हो पाँव वाले और चार पाँव वाले प्राण्यों का जो ईश्वर है; कैसे करें सेवा हिव द्वारा उस देव की ?

जिसकी महिमा के कारण यह हिमालय पर्वत है; यह पृथ्वी, समुद्र और ये दिशाएँ जिसके हाथ में हैं; कैसे करें सेवा हिव द्वारा उस देव की ?

जिसके कारण धौ (दीप्त गगन-मण्डल) ऊँचा थमा हुआ है और पृथ्वी दृढ़ बनी है, जिससे सब थमा हुआ है और अन्त-रिच् भी थमा है, जो अन्तरिच् में जल का बनाने वाला है; कैसे करें सेवा हिव द्वारा उस देव की ?

जिसके रच्चण पर टिके पृथ्वी और आकाश मन-ही-मन काँपते हुए जिसको देखते हैं, उदित सूर्य जिसके रच्चण में रहकर प्रकाश करता है; कैसे करें सेवा हिव द्वारा उस देव की ? .जब विशाल जलराशि गर्भ धारण करती हुई श्रीर श्रग्नि को उत्पन्न करती हुई विश्व में श्राई तब देवों का एक प्राण सर्वत्र था, कैसे करें सेवा हाव द्वारा उस देव की ?

जिसने श्रपनी महिमा से वनाये जल को चारों तरफ से देखा; जो जल दत्त (कुशल, ज्ञानमय श्रात्मा) को धारण करता था श्रोर यज्ञ उत्पन्न करता था; जो देशों में एक श्रधिदेव था; कैसे करें सेवा हिय द्वारा उस देव की ?

सत्य धर्म का जो देव पृथ्वी का उत्पन्न करने वाला है; जिसने दो उत्पन्न किया है; जिंसने बड़ी मनोहर जलराशि उत्पन्न की है; कैसे करें सेवा हिव द्वारा उस देव की ?

हें प्रजापित ! तुम्हरे सिवाय दूसरा कोई इन सब उत्पन्न हुए पढ़ाथों को व्याप्त नहीं कर रहा है। जिस इच्छा से हम तुम्हें चुताते हैं वह हमारी इच्छा सिद्ध हो, हम तक्सी के स्वामी हों।

दृश्यमान् जगत् के पिता और धीर (ज्ञानी) विश्वकर्मा ने मनके द्वारा यह जल उत्पन्न किया; तथा यह चलते द्यावा पृथिवी बनाये। इसने जब किनारे दृढ़ किये तब द्यावा पृथिवी फैले।

हजार मस्तकवाला, हजार श्राँखवाला, हजार पाँववाला पुरुष भूमि को सब तरफ से घेरकर दस श्रंगुल श्रधिक बढ़ा।

जो कुछ हुआ और जो कुछ होना है वह सब पुरुष ही है तथा उस अमृतन्व का वह अधिपति है जो अन्न द्वारा विशेष उत्पन्न होता है।

इतनी श्रधिक इसकी महिमा है तो भी यह उसकी अपेत्ता भी श्रधिक है। सब भूत-मात्र इसका एक पाद (चौथा भाग) है, इसका तीन पाद तो श्रमृत है जो सुलोक में है।

तीन पाद ऊँचा कर पुरुष खड़ा है परन्तु उसका एक पाद यही है। उसके द्वारा चेतन और अचेतन इसने घेर रखा है। त्राह्मण् इसका मुख था; चित्रय इसका हाथ था; वैश्य इसका ऊरु था; श्रीर पद में से शुद्र उत्पन्न हुआ।

चन्द्रमा मन से उत्पन्न हुआ, नेत्र से सूर्य उत्पन्न हुआ। सुख से इन्द्र और ऋग्नि; प्राण से वायु उत्पन्न हुआ; नामि से अन्त-रिच्न हुआ, मस्तक से धौ (आकाश) निकला, पैर से पृथ्वी; कान से दिशाएँ—इस तरह लोक की रचना हुई।

देवों ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ का (यजन करने योग्य परम पुरुष

का ) यजन किया- यह प्रथम धर्म था।

सचमुच कौन जाने यह (विविध) सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई, कहाँ से आई ? देव उसके उत्पन्न होने के बाद हुए। यह कहाँ से आई—इसको कौन जान सकता है ?

वह क्या वन था था वृत्त जिसमें से द्यावा पृथिवी वनाई गई ? वुद्धिशाली मनुष्यो ! मन द्वारा उसका विचार करो कि भुवनों को धारण करने वाला, उन पर (अधिष्ठाता रूप से) रहने वाल कौन है ?

ब्रह्म बन था, ब्रह्म माड़ था जिसमें से द्यावा पृथिवी वनाई। विज्ञ मनुष्यो ! विचार कर कहता हूँ कि भुवनों को धारण करने वाला उन पर ( श्रिधिष्ठातृ रूप से ) रहने वाला यही ब्रह्म था।

[ऋग्वेद संहिता]

# दूसरे वेदों की संहिताओं का धर्म

यज्ञ में मुख्य चार ऋत्विज काम करते थे—होता, अध्वयु, उद्गात और ब्रह्म । इनके लिए वेद की चार संहिताएँ हुई — ऋक्, यजु, साम और अथर्व संहिता।

यज्ञ में अध्वयु के हिस्से में यज्ञ की क्रिया करवाना था। इसलिए यजुर्वेद की संहिता में यज्ञ प्रधान रूप से हैं। सामवेद की संहिता में ऋग्वेद की २२ ऋचाओं का गान का योग है, इसके श्रालावा दूसरी कोई नवीन वात नहीं है। इस वेद का उपयोग अचुर मात्रा में सोमयाग में होता है।

श्रथर्व संहिता में बहुत-कुछ नया जानने योग्य है। कितने ही विषय इसमें ऐसे हैं जो दूसरे किसी वेद में नहीं हैं। छदा-हरण के लिए—ताप, ज्ञय, वगैरा रोग हटाना, साँप वगैरा का जाहर उतारना, शत्रु को मारना, तांत्रिक प्रयोग करना, श्रौर इमले को रोकना इत्यादि अनेक विषयक जादू-टोने व उपचार श्रादि के मंत्र श्रथर्व संहिता में हैं। सम्भव है ये सब आयों के अज्ञान श्रौर निम्नवर्ग की कियाएँ हों श्रथवा श्रायों के अनायों के साथ सम्बन्ध में श्राने के बाद श्रनायों के मूल धर्म की श्रायों में श्रविष्ट होने के सूचक हों। परन्तु इसके श्रतिरिक्त इस संहिता में बहुत श्रच्छे भाग भी हैं।

#### उद्धरण

दशवृत्त ! इसको राज्ञस श्रौर श्राहो (पिशाची ) से छुड़ाश्रो जिसने इसको चपेट रखा है। हे वनस्पति ! इसको जीवलोक में उठा लाश्रो।

हे अरुन्धित ! उसको चय नहीं छूता और शाप ( अथवा मूठ ) नहीं लगता, जिसको गृगल रूपी औषधि की सुगन्ध ज्याप्त कर रही है ।

इकट्टो होकर सुल मोगते हुए श्रौर इकट्टो होकर कर्तव्य-धुरा वहन करते हुए घूमो । एक-दूसरे के साथ सुन्दर वाणी वोलो— श्राश्रो, मैं तुमको इकट्टा मिला दूँ—एक-मन कर दूँ।

सास-संसुर वगैरा के लिए सुस्तकारी होश्रो। घर को (घर के सब लोगों को ) सुखकारी होश्रो। इत सब लोक के लिए सुखकारी होश्रो। जिस प्रकार इनकी पृष्टि (बृद्धि) हो उस तरह सबको सुखकारी होश्रो।

सत्य पर पृथ्वो टिक रही है। सूर्य पर त्राकाश टिका हुआ है। ऋत पर आदित्य खड़ा हुआ है; द्यौलोक में सोम रहता है।

श्रदिति द्यौ है; श्रदिति अन्तरिज्ञ है; श्रदिति माता है, वही पिता है, वही पुत्र है। सब देव श्रदिति हैं। पंचजन्य श्रदिति हैं। जो उत्पन्न हुए हैं श्रीर जो होंगे वे सब श्रदिति हैं।

विशाल सत्य, उप्र ऋत, दीना, तप, ब्रह्म, यज्ञ—ये पृथ्वी को घारण करते हैं। भूत और भन्य (हुआ और जो होगा)— इस सबको रानी पृथ्वी हमारे लिए विस्तृत लोक करे।

यह पृथ्वी जिसका अमृत हृदय परम ज्योम (आकाश) में ज्याप्त है और सत्य से आवृत है इस उत्तम राष्ट्र में हमको तेज और वल दे।

इस जगत् का महान् श्रिधिष्ठाता मानो पास रहकर देख रहा है। कोई सममता है कि मैं यह चोरी से (चुपचाप) करता हूँ परन्तु वह सब देव जानता है। दो जनें इकट्टे होकर जो मंत्रणा (बात) करते हैं उसको तीसरा—बरुण राजा—जानता है।

यह भूमि वरुण राजा की है, वह विशाल द्यौ (चमकता गगन-मंडल) ठेठ अन्त तक इसका है। यह दो समुद्र (अन्त रिच और समुद्र) वरुण की कोख हैं; और यह थोड़े जल (पोखरी) में छिपा हुआ है। यहाँ से मागकर यदि कोई दूर आकाश में जाय तो कोई वरुण राजा से नहीं वचता....... प्रिणियों के नेत्र भी इसने गिन लिये हैं......हे वरुण, तेरे सात-सात और तीन गुने पाश हैं वे सब असत्यवादियों को बाँध लें, और संत्यवादी को झोड़ दें।

[ अथर्ववेद संहिता ]

#### व्राह्मग

'त्रहान्' नाम का जो धर्म का तत्व है उसका स्थूल आकार यज्ञ की कियाएँ हैं। इन कियाओं का रहस्य 'त्राहाण' नाम के प्रन्थों में बतलाया गया है। जिस प्रकार ऋग्वेद संहिता में परमात्मा की अर्चा के सूक्त हैं उस तरह इसमें नहीं हैं। परन्तु जिस यज्ञ प्रसंग में ये सूक्त वोले जाते थे उसके लिए जरूरी कियाओं, विविध देवताओं के नाम तथा स्वरूप के विषय में इसमें खुलासा किया गया है; तथा उन आख्यायिकाओं (वार्ताओं) का भी वर्णन है जो इस खुलासे के लिए उपयोगी हों। यह उपर से जाना जाता है कि प्राचीन ऋषियों के यज्ञ सिर्फ अर्थ- हीन तांत्रिक कियाएँ ही न थीं परन्तु इनमें ऋषि अपने कितने ही धार्मिक विचार मूर्तिमान करते थे।

श्रीत (श्रुति में कथित) यज्ञ के दो प्रकार थे—हिवर्यज्ञ और सोम याग । हिवर्यज्ञ सादा और घर में किया जा सकता था। इसमें श्रिधिकांशत: दूघ, घी, धान्य वगैरा पदार्थ अग्नि में होम कर देवों को श्रपण किया जाता था। सोमयाग वड़ा यज्ञ या—इसमें लोगों के समूह-के समूह माग लेते और प्रचुर धन खर्च किया जाता। राजसूय और अश्वमेध—ये हो इसके प्रख्यात प्रकार हैं।

त्राह्मण-युग में वैदिक धर्म कर्मजल से वहुत छा गया था, परन्तु उसीके साथ प्राचीन एकेरवर भावना भी नजर आती है। ऋषि प्रजापित रूप से एक परमात्मा का भजन करते; श्रीर यज्ञ इस विश्व का स्वरूप है, ऐसा समका जाने लगा तथा इसी समक से यज्ञ की कितनी कियाएँ गढ़ी गई।

उद्धरण

वेदी के बराबर पृथ्वी है। दर्भ श्रीषि (वनस्पति) है। इस पृथ्वी में जो श्रीषिधयाँ रखी जाती हैं वे इस पृथ्वी के ऊपर रहती हैं। चूँ कि इसके ऊपर दमें विछी है, इसिलए कहते हैं कि खूब दर्भ विछाशो।

वही इन्द्र है जो (सूर्य) तपता है, वही वृत्र है जो चन्द्रमा है। वह अग्निदेव है। उसका नाम शर्व है। पूर्वदेश के लोग कहते हैं कि उसमें भव है; बाहीक भी वैसा कहते हैं कि वह पशुओं का पित रुद्र है। और अग्नि इसका दूसरा अशान्त ( घोर, विकराल ) नाम है। अग्नि ही अत्यन्त शांत नाम है।

हे गृहपति अग्नि! तुम्हारे—गृहपति के—बल पर मैं सद्-गृहपति होऊँ। श्रो श्रम्नि! मेरे—गृहपति के—भरोसे तू श्रच्छा गृहपति हो।

सूर्य अग्निहोत्र हैं; यह इस आहुति के आगे (पहले) . डिहत होता है इसलिए सूर्य अग्निहोत्र है।

सब कोई ऋणी (देनेवाला) ही उत्पन्न होता है, जो जन्म लेते हैं वे देवों, ऋषियों, पितरों और मनुष्यों का ऋण (देना) लेकर ही जन्म लेते हैं।

यह यजन करता है, क्योंकि देव के प्रति ऋण लेकर जन्मता है। यह अध्ययन करता है, क्योंकि ऋषियों के प्रति ऋण लेकर जन्मता है। यह प्रजा चाहता है, क्योंकि पितरों के प्रति ऋण लेकर पैदा होता है। यह अतिथि को वास और अन्न देता है क्योंकि मनुष्यों के प्रति ऋण लेकर पैदा होता है।

[शतपंथ-त्राह्मण]

देवों ने पुरुष को पशु बनाकर यज्ञ में मारा। इसको मारने पर इसमें से मेध (पिनत्र यज्ञीय श्रंश) निकला श्रीर उसने अश्व में प्रवेश किया; गौ में प्रवेश किया; करे में प्रवेश किया; भेड़ में प्रवेश किया; श्रीह (धान) में प्रवेश किया। यह पुरोडाश काटा जाता है तो वह पशु ही काटा जाता है। इसके (धान के) रेशे रुएँ हैं, झाल चमड़ी है।

[ ऐतरेय ब्राह्मण ]

ऋषि सरस्वती के पास यह करने बैठे थे। उन्होंने कवष ' ऐत्त्य को सोम के सामने से यह कहते हुए कि 'झरे दासीपुत्र ! लुच्चा ! श्रव्राह्मण् होकर तू किस तरह ( यह के बीच में दीचा लेकर बैठा है ?' निकाल दिया। ऐसा कहकर इसको देश पार मख्देश में ले जाकर रखा, यह सोचकर कि मले ही यह प्यासा मर जाय लेकिन इसको सरस्वती का पानी पीने को न मिले। उसने इस निर्जल प्रदेश में देशनिकाला पाकर 'श्रपो-नप्लीय' सूक्त देला श्रीर जल का मनोहर स्थान इसके पास श्राया। जल इसके पास श्राया। जल इसके पास श्राया। सरस्वती इसके श्रास-पास 'फिरने लगी।

ऋषि बोले—"इसको देवों ने पहचाना इसलिए आओ, हम स्रोग इसको बुलाएँ।

[ ऐतरेय ब्राह्मण ]

प्रजापति यज्ञ है। इसमें सब कामनाएँ, सब इच्छाएँ, सारा अमृतत्व भरा है।

ं [गोपथ त्राह्मण्]

१. सामान्य शृद्द को यज्ञ में स्थान न था, परन्तु विद्वान् और देव के कृपाभाजन शृद्द को ब्राह्मण भी मान देते थे। ब्राह्मण-प्रन्थ धर्म के संक्रान्ति-काल का चित्रण करते हैं।

आरएयक और उपनिषद्

ऊपर वेद के तीन विभाग बताये, उनमें (१) संहिता और (२) ब्राह्मण तत्परचात् (३) ब्रार्ट्यक और उपनिषद्। जिस तरह कई-एक बार संहिता के साथ ब्राह्मण भाग कथित दिखलाई पड़ता है उसी तरह कई-एक बार ब्राह्मण के साथ ब्रार्ट्यक और उपनिषद् भी श्रविच्छेद्य-रूप से जुड़े हुए दीखते हैं। तीनों मिल-कर वेद कहलाते हैं। परन्तु ब्रार्ट्यक और उपनिषद् में वेद का ब्रन्त' भाग चा सिद्धान्त भरा है, इसलिए इसको वेदान्त नाम भी दिया जाता है।

गाँव-घर छोड़कर, श्ररण्य (वन) में जाकर, धर्म के तत्व का चिन्तन करने वाले लोगों के प्रन्थ श्रारण्यक हैं। ब्राह्मण में यज्ञ के देवताओं तथा क्रियाओं का जो गृद्ध अर्थ सममाने का प्रयत्न शुरू हुआ है वह श्रारण्यक में श्रागे वढ़ता है। यज्ञ के रूपक (श्राकार) में ऋषि इस विश्व (पिण्ड और ब्रह्माण्ड) का गृद्ध सत्य और क्रियाएँ देखता है श्रीर इस तरह धर्म का तत्व विचारते-विचारते वे उपनिषद् में वर्णित उत्तम तत्व-ज्ञान में प्राप्त करते हैं। इस तरह श्रारण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद् के वीच की कड़ी है।

उपनिषद् शटद का बहुत तरह से अर्थ किया जाता है। परन्तु सब का निष्कर्ष इतना ही है कि अज्ञान का नाश कर, परमात्मा के पास पहुँचाने वाली विद्या जिसमें वेद का सच्चा रहस्य भरा है, उपनिषद् है। मूल उपनिषद् की संख्या में कालक्रम में बहुत वृद्धि हो गई है, जैसे उपनिषद् के नाम से एक अल्लोपनिषद् भी वना डाला गया, परन्तु इन नए उपनिषद्ों को जो अधिकांशत: अथर्ववेद के साथ जुड़े हैं प्राचीन उपनिषदों से अलग करना वहुत कठिन नहीं है।

डपनिषद् का विषय के अनुसार यदि विभाग किया जाय

तो चार विभाग हो सकते हैं—(१) जिनमें ज्ञान मुख्य है; (२) जिनमें योग का वर्णन है; (३) जिनमें वैराग्य (संन्यास) का उपदेश किया गया है, और (४) जिनमें भक्ति के लिए शिव और विष्णु की अलग-अलग नाम से महिमा गाई गई है।

इन सबमें अधिक-से-अधिक प्राचीन उपनिषद् ज्ञान के लिए आवश्यक है। इनमें जीव, जगत् और परमात्मा के स्वरूप के विषय में बहुत रसिक आख्यायिकाएँ कहकर तथा सरल द्रष्टांत देकर ज्ञान कराया गया है। इनका संत्रेप में सार इस तरह है—

(१) जीव पंच महाभूत से बने जड़ पदार्थों से भिन्न हैं।

(२) ये जड़ पदार्थ—सजीव और निर्जीव परमात्मा में से उत्पन्न हुए हैं, परमात्मा के बल पर टिके हुए हैं, और अन्त में परमात्मा में मिल जाते हैं।

(३) परमात्मा पिएड श्रोर ब्रह्माएड में न्याप्त है, जगत् श्रौर

जीव का अन्तर्यामी है।

(४) जीवात्मा श्रीर परमात्मा का सम्बन्ध बहुत गाढ़ा श्रीर निकट का है; एक श्रज्ञ है दूसरा सर्वज्ञ है परन्तु दोनों एक ही तत्व है।

(४) इस परमात्मा का साज्ञात्कार (प्रत्यज्ञ अनुभव) मन , इन्द्रियों वगैरह को वश में करके, सदाचार से चलकर, इसका अनुग्रह प्राप्त कर, इसका यथार्थ (सत्य ) ज्ञान पाकर हो सकता है।

(६) इसके लिए उपनिषद् वगैरहं, उसके ज्ञान-सम्बन्धी प्रन्थों का अवर्ण करना; अवर्ण करके उसके ऊपर मनन करना और अन्त में निर्णय को पकड़कर ध्यान करना।

(७) जो इस झान को प्राप्त कर ले वह 'ब्राह्मएा' है श्रीर जो प्राप्त किये विना ही रहे उसको कृपण (दयापात्र) समकता ।

(५) मनुष्य की कर्म के अनुसार गति होती है, पुण्य कर्म से

यह पुण्यशाली होता है श्रीर पाप कर्म से पापरूप होता है। सत्पुरुप के लिए मरण के बाद दो मार्ग हैं जिसमें से एक चन्द्र-लोक श्रीर दूसरा ब्रह्मलोक को जाता है। उनमें से पहला मार्ग धूम-मार्ग कहलाता है, क्योंकि वह यज्ञ याग का मार्ग है श्रीर दूसरा मार्ग 'श्रविं-मार्ग' यानी प्रकाश का मार्ग कहलाता है क्योंकि वह ज्ञान का मार्ग कहलाता है क्योंकि वह ज्ञान का मार्ग है। जिसको परमात्मा का साज्ञात्कार हो गया उसके लिए मरण नहीं; उसके लिए जन्म-जन्मान्तर का फेरा नहीं रहता।

#### उद्धरण

रवेतकेतु त्रारऐय को उसके पिता ने कहा-"तात! विद्या पढ़ तो । अपने कुल में अशिचित केवल ब्रह्मवन्धु (अर्थात् सिर्फ इतने से ही त्राह्मण कि उसके माता-पिता और सगे-सम्बन्धी ब्राह्मण थे) कोई नहीं रहा।" रवेतकेतु गुरू के यहाँ वारहवें वर्ष में जाकर वारह वर्षे रहकर विद्या पढ़ आया। एक दिन पिता ने पूछा—श्वेतकेतु ! तुम्हारी बुद्धि तो बहुत वढ़ गई है । तू वेद पढ़ने का अभिमान रखता है और अकड़ता नजर आता है। तो मैं जो पूछूँ उसका जवाब दो। वतला तूने कभी गुरू से पूछा कि ऐसी कौनसी वस्तु है जिसको जान लेने से सब जान लिया जाता है ? देखो, एक मिट्टी के गोले को अच्छी तरह जान लेने से मिट्टी के सब पदार्थों को जान लिया जाता है, क्योंकि विकार सिर्फ नाम है, वार्गी द्वारा खड़ा किया गया है वस्तुत: श्रकेली मिट्टी सत्य है। उसी तरह एक लोहा जान लेने से लोहे के सव पदार्थ जान लिए जाते हैं। इस तरह तू कोई ऐसा पदार्थ जानता है जिसको जानने-से सब जान लिया जाता है ?" श्वेत-केतु ने उत्तर दिया—"पिताजी, नहीं, शायद मेरे गुरू ही इसको न जानते हों। अगर जानते होते तो मुक्ते विना वताये कैसे रहते ?"

तत्परचान् पिता ने श्वेतकेतु को ज्ञाका उपदेश किया। यह ज्ञा सर्च वस्तुश्रों में सृहम रूप से घुसा हुश्रा है—यह वात उसने विधिश्र हष्टान्तों से श्वेतकेतु को बताई।

पिता फहता हैं—"हे श्वेतफेतु ! हेखो, इस गृज के मृज में यदि घाय किया जाय तो इसमें से रस निकलेगा, क्योंकि वहाँ जीवन हैं। इसके बीच में किया जाय तो भी इसमें से रस निकलेगा। छोर छमर इसके सिरे पर चाव किया जाय तो भी रस निकलेगा। छोर छमर इसके सिरे पर चाव किया जाय तो भी रस निकलेगा, क्योंकि गृज जोता हैं। परन्तु यदि इसकी एक शाखा में से जीव चला जाय तो वह सूख जाय, दूसरी में से चला जाय तो वह सृख जाय, छौर इस तरह एक के चाद एक करके मारे गृज में से जीव चला जाय तो सारा गृज सूख जाय। तब इससे यह समक्ता चाहिए कि यह जीविविहीन हो गया, यानी मर गया—जीव स्त्रयं नहीं मरता। इन सब पदार्थों में सृद्म तत्वस्प से यह व्याप्त है। इस सबका यही छात्मा है छौर यही तृ स्वयं है।"

"दूसरा उदाहरण लो। उस बढ़ का फल लाओ और उसको तो हो। तो इकर देखो उसमें क्या है ?" रवेत केतु ने उसको लाकर तो हा और अन्दर देखा तो सूचम दाने दिखलाई पड़े। पिता से कहा—"पिताजी! इसमें तो बारीक दाने हैं।" पिता बोला—"ठीक! अब इसमें से एक दाना लेकर तो हो और देखो उसमें क्या दीखता है ?" रवेत केतु ने देखा परन्तु बहुत वारीक होने से कुछ दिखाई न पड़ा। तब उसने पिता से कहा—"पिताजी! कुछ दीखता नहीं।" पिता बोला—" तब समसो कि कुछ दीखता नहीं।" पिता बोला—" तब समसो कि कुछ दीखता नहीं, तब भी उममें ही सारा बड़ का बृद्ध समाया हुआ है। उनी तरह विश्वास रखों कि ब्रह्म स्वस्य है। वह आत्मा न् स्वयं है।"

"और एक उदाहरण लो, उस पानी में एक नमक की डली डालो और सवेरे उसको लेकर मेरे पास स्थाना।

श्वेतकेतु ने उसीके अनुसार किया। पिता ने श्वेतकेतु से कहा—तात, वह नमक लाओ। श्वेतकेतु—वह तो पानी में मिल गया है। पिता—इसको ऊपर से पियो और वतलाओ कैसा लगता है। श्वेतकेतु—खारा। पिता—वीच से पियो, कैसा लगता है। श्वेतकेतु—खारा। पिता—विलकुल नीचे से पियो, कैसा लगता है। श्वेतकेतु—खारा। पिता—विलकुल नीचे से पियो, कैसा लगता है। श्वेतकेतु —खारा। पिता ने कहा—देखो, इस पानी की वूँद-वूँद में नमक मर गया है परन्तु वह दीखता नहीं, तो भी है जरूर। उसी तरह ब्रह्म सब वस्तुओं के आदि, मध्य और अन्त में समाया हुआ है जो कि सूच्म होने से मालूम नहीं पड़ता। इस सब का वह आत्मा है। वह सत्य है; वह आत्मा तू स्वयं है।"

× × ×

शाकल्य ने इससे (याज्ञवल्क्य से) पूछा—हे याज्ञवल्क्य, कितने देव हैं ?

याज्ञवल्क्य-उतने जितने कि वैश्वदेव की निविद् (मंत्र) में कहे गए हैं।

शाकल्य—हे याज्ञवल्क्य ! कितने देव हैं ? याज्ञवल्क्यं—३३°

शाकल्य-हे याज्ञवल्क्य ! कितने देव हैं ?

याज्ञवल्क्य — छः

4,

शाकल्य-हे याज्ञवल्क्य, कितने देव हैं ?

१. ८ वसु (अग्नि, पृथ्वी, वायु, अन्तरिज्ञ, आदित्य, बो, चन्द्रमा, नज्ञत्र) + ११ स्ट (१० प्राम् + १ आत्मा ) + १२ आदित्य (१२ मरा ) + १ इन्द्र + १ प्रजापति (यज्ञ ) = ३३

याज्ञवल्क्य—तीन शाकल्य—हे याज्ञवल्क्य, कितने देव हैं ? याज्ञवल्क्य—दो शाकल्य—हे याज्ञवल्क्य, कितने देव हैं ? याज्ञवल्क्य—हेढ़ शाकल्य —हे याज्ञवल्क्य, कितने देव हैं ? याज्ञवल्क्य —एक १

× × ×

जिसमें से यह भूत (सजीव और निर्जीव पदार्थ) उत्पन्न हुआ है, जिसके भरोसे उत्पन्न होकर जीता है, जिसके प्रति जाता है, जिसके प्रति जाता है। जिसमें प्रवेश करता है—वह आत्मा सब भूतों का राजा है। जिस तरह रथ के पहिये की धुरी में और उसके बूमते चक्र में आरा मौजूद है उसी तरह इस आत्मा (परमात्मा) में सब भूत, सब देव, सब लोक, सब प्राण, सर्व आत्मा (जीवात्मा) विद्यमान है।

जो पृथ्वी में रहते हुए भी पृथ्वी से जुदा है, जिसको पृथ्वी नहीं जानती, पृथ्वी जिसका शरीर है, जो पृथ्वी के अन्दर और उससे अलग रहक़र उसका नियमन करता है—यह अमृत अन्तर्यामी मेरी आत्मा है।

हे गागि, सूर्य श्रीर चन्द्र इसकी श्राज्ञा पालन कर श्रपने श्रपने स्थान पर टिके हुए हैं। वहाँ सूर्य नहीं प्रकाशित होता, चन्द्र श्रीर तारे नहीं प्रकाशित होते, विजिलियाँ नहीं प्रकाश करती। यह श्रपन तो कहीं से भी उत्पन्न हो जाती है। इसके प्रकाशित होने के बाद सब प्रकाशित होते हैं, इसके तेज से यह सब दीप्त हैं।

यद्यपि जिसके हाथ नहीं, पाँच नहीं तो भी जो दौड़ता है

श्रीर पंकड़ता है, श्राँख न होते हुए भी जो देखता है, कान न होते हुए भी जो सुनता है, जो जानने योग्य है वह जानता हैं लेकिन उसको कोई जानता नहीं—उसको श्राद्य महान् पुरुष, (परमात्मा) कहते हैं।

हो सुपर्श (सुन्दर पंखवाले पत्ती) जोड़ आ और सखा— एक ही वृत्त पर वैठे हैं। उसमें से एक मीठा फल खाता है और दूसरा नहीं खाता, सिर्फ देखा करता है।

हे रवेतकेतु ! वह तू है । इस सवकी वह आतमा है । यह सब सचमुच ब्रह्म है । ब्रह्म ज्ञान और ज्ञानन्द्र स्वकृप है । ब्रह्म सत्य, ज्ञान और ज्ञानन्त रूप है ।

× × ×

एक वार निकिता ने अपने पिता को यज्ञ में वूढ़ी, कुवड़ी और दुग्धहीन गायें देता देखकर विचार किया कि "पिताजी को जो न्यर्थ लगती हैं उनका दान करते हैं, परन्तु प्रिय वस्तुएँ नहीं देते। इस तरह दान करना उचित नहीं।" इसलिए उसने पिता से कहा—"पिताजी, आप मुक्तको किसको हेंगे?" एक वार कहा, दुवारा कहा इसलिए पिता ने चिढ़कर उत्तर दिया—"तुमको यम को दूँगा।"

निषकेता ने विचार किया कि यह धान्य जिस तरह उगता है और पकता है (और काटा जाता है) उसी तरह मनुष्य भी जन्मता है और मरता है—बहुत मर गये और बहुत मरेंगे। ऐसा विचारकर वह खुशी से यम के घर गया। उस समय यमराज वर पर नहीं थे। तीन दिन उसको यम के घर भूखे प्यासे बाट देखते बैठा रहना पड़ा। यम ने घर आकर निषकेता को देखा, श्रातिथि के तौर पर उसका सत्कार करने में विजन्ब हुआ—इसके लिए उससे ज्ञाम माँगी और तीन वरदान माँगने के लिए कहा। तब निषकेता ने तीन वरदान माँगे—"हे यमराज, मेरे

पिता मेरे ऊपर जो क्रुद्ध हो गए हैं सो शान्त हो जायँ और तुम जब मुमको उनके पास भेजो तब वह मुमे खुश होकर बुलावें —यह में पहला वरदान माँगता हूं। दूसरा वरदान यह माँगता हूँ कि जो स्वर्ग की श्राग्न है उसका स्वरूप; मुमे सममाओ और मेरा तीसरा वरदान यह है कि मरने के वाद मनुष्य का क्या होता है वह मुमे सममाओ; कोई कहता है वह रहता है, कोई कहता है वह नहीं रहता। इसिलए सचमुच उसका क्या होता है वह मुमे सममाओ।"

यमराज ने उसकी पहली माँग स्वीकार की। दूसरा वरदान भी दिया और कहा कि तुम्हारे नाम पर इस अग्नि का नाम 'त्रिगाचिकेत श्रग्नि' पड़ेगा । परन्तु तीसरे वरदान के सम्बन्ध में कहा कि 'निचिकेता, इसकी बावत तो देव भी संशय में हैं। यह विषय बहुत सूच्म है। इसका जानना सरल नहीं है। इसके बदले कोई दूसरा बरदान माँगो।" यह कहकर शत वर्ष जीवी पुत्र-पौत्र, हाथी-घोड़ा-रथ-खजाना-महल-स्त्रियाँ-श्रायुष्य वगैरा श्रसंख्य चीजें इस तीसरे वरदान के वदले में उसको देने लगा परन्तु निचकेता ने उनको लेने से साफ इनकार कर दिया और जोश में कहा-"महाराज ! ये हाथी घोड़े, नाच-गान सव तुम्हीं को मुबारक हों; मुफे तो सारा जीवन थोड़ा लगता है। द्रव्य से ममुष्य को तृष्ति नहीं होती। द्रव्य तो मिल ही जायगा और जीवन भी मिलेगा, परन्तु सुक्ते तो सिर्फ एक-वरदान चाहिए और वह है कि मैं आत्मा का सचा स्वरूप जानूँ।" यमराज नचिकेता का ऐसा शुभ आप्रह देखकर राजी हो गए श्रौर श्रात्मा का स्वरूप तथा उसको पाने का सचा मार्ग क्या है, वह सब उसको विस्तार से समकाया।

 उत्तर दिया—"नहीं, धन द्वारा अमृतत्व मिलन की आशा नहीं ह।" तब मैंत्रेची ने कहा—"जिसके द्वारा अमृतत्व न मिले उसको प्राप्त कर मैं क्या करूँगी ?"

x x x

सत्य बोला; धर्म का आचरण कर; स्वाध्याय (अपने आध्ययन) में प्रमाद न कर। माता को देव गिन। पिता को देव गिन, आचार्य को देव गिन, अतिथि को देव गिन; जो दोप रहित कर्म हों उन्हीं को करना दूसरे नहीं; हमारे जो अच्छे आचरण हों उनका तू अनुचरण कर।

जो दुराचरण से रुका नहीं, जो शान्त नहीं हुआ श्रौर जो परमात्मा में एकाप्र नहीं हुआ, जिसका मन शान्त नहीं हुआ, वह उत्तम ज्ञान प्राप्त करके भी इसको (परमात्मा) नहीं पाता।

जिसने त्रात्मा को पा लिया है वह ठीक उसी तरह है जिस तरह घोड़ा वाल मटकारता है त्रथवा चन्द्र राहु के मुँह से छुटकारा पाता है; पाप से छूटकर, शरीर को साड़कर नित्य ब्रह्म लोक को पाता है।

धर्म के तीन स्तम्म हैं—यज्ञ, श्रध्ययन श्रीर दान। इन तीनों को सीखों—दम, दान श्रीर दया। तप, दान, श्रार्जव, श्रिहिंसा, सत्यवचन—ये उसकी दक्षिणा है।

यह श्रात्मा (परमात्मा) प्रवचन (ज्याख्यान) से नहीं मिलता, वृद्धि से नहीं मिलता, वहुत-से प्रन्थों के श्रवण से भी नहीं मिलता; जिसको वह पसन्द करता है वही उसको प्राप्त कर सकता है, उसको ही यह श्रात्मा श्रपना स्वरूप प्रकट करता है।

इस श्रात्मा को जानकर ब्राह्मण पुत्र की, धन की श्रीर परलोक की इच्छा छोड़कर—घर छोड़कर—भिन्ता (प्रव्रज्या, सन्यास ) को श्राचरित करता है। यह यह रूपी नाव टिकाऊ नहीं है।

#### श्रुति-स्मृति-वेदांग-सूत्र

हिन्दू धर्मशास्त्र के दो भाग किये जाते हैं — श्रुति श्रीर स्मृति। जो परमात्मा के पास साज्ञात् सुनी गई वह 'श्रुति' श्रीर श्रुति को समरण में रखकर तथा उसमें वताये गए विषयों का विचार करके जो शास्त्र रचा गया वह है 'स्मृति'। श्रुव तक, वेद की संहिता से लेकर उपनिषद् तक जो शास्त्र वताये गए वे 'श्रुति' कहलाते हैं श्रीर उसके बाद जो संस्कृत-काल की पुस्तकें श्राती हैं वे स्मृति कहलाती हैं।

'श्रुति' सुनी और 'स्मृति' स्मरण की—इसलिए स्मृति की अपेना श्रुति अधिक प्रामाणिक मानी जाती है। परन्तु वर्तमान काल में जो श्रुतियाँ देखने में आती हैं उनकी अपेना पहले अधिक थीं, जिनमें से कई एक लुप्त हो गई हैं और उनका स्मरणमात्र स्मृतियों में रह गया है, ऐसा माना जाता है। इसलिए साधारणतः स्मृतियों पर अर्थात् संस्कृत काल के धार्मिक प्रन्थों पर ही हिन्दू धर्म का घना आधार है।

वेद का शुद्ध उचारण करने के लिए उसमें वताई गई यज्ञ की कियाएँ योग्य रीति से करने के लिए व ऐसे ही अन्य उद्देश से जो पुस्तकें रची गई उनको वेदांग कहा जाता है। 'वेदांग' अर्थात् वेद का अंग यानी साधन—वेद की सहायक होने वाली पुस्तकें।

वेदांग छ: हैं—(१) शिह्मा (वेद का उचारण करना सिखाने वाले प्रत्थ), (२) कल्प (यज्ञ याग की कियाओं की विधि वताने वाले प्रत्थ), (३) व्याकरण (४) छन्द, (४) ज्योतिप द्यौर (६) निरुक्त (वेद के शब्दों की व्युत्पत्ति देकर उनका द्यर्थ करने की रीति वताने वाले प्रत्थ)।

इस समय की बहुत-सी पुस्तकें सूत्र के आकार में रचित नजर आती हैं; सूत्र-सूत, होरा। जिस तरह सूत पर फूल गूँथ, कर हार बनाया जा सकता है उसी तरह थोड़े थोड़े शब्दों के बने श्रल्याचरी वाक्यों पर प्रन्थ गूँथा जा सकता है। इस तरह के छोटे वाक्य शिष्य सरलता से याद रख सकता है श्रीर इससे गुरुकृत सव उपदेश मन में जम जाता है। जिस समय सारी विद्या पूर्ण करने तक मुँह में ही रखने का रिवाज था, तब ये सुत्र रचे गए थे।

परन्तुं इसमें धर्म का खास प्रतिपादन नहीं है । इसिलए इसके सम्बन्ध में यहाँ विशेष न कहते हुए सूत्र किस आकार के होते हैं, यह दिखाने के लिए तथा वेद का अर्थ किस तरह किया जाता है, यह बताने के लिए यहां एक पाणिनि का (ज्याकरण का) सूत्र और निरुक्ति में से दो-तीन उद्धरण दिए जायंगे। कल्प सूत्र धर्म विशेष महत्व का है, इसलिए उसके विषय में आगे चलकर ज्यौरेवार कहा जायगा।

### उद्धरण

"पित का न, यज्ञ सम्बन्ध में"—पित की अन्त्य 'इ' का लोप होकर वहाँ न होने और उसके नाट स्त्रो-प्रत्यय 'ई' लगे। इसका अर्थ यज्ञ में पित के साथ भाग लेने नाली हो—इस प्रकार 'पत्नी' शब्द ननता है।

इसका (वेद का) अर्थ स्पष्ट नहीं होता—ऐसी बहुतों की (वेद का अर्थ करने के विषय में) मान्यता है। उसका उत्तर यह है कि अन्धा मनुष्य खंभे को नहीं देखता तो उसमें दोष खंभे का नहीं, किन्तु मनुष्य का है। जिस प्रकार लौकिक बातों में विद्या के बल पर मनुष्य श्रेष्ठ बनता है, उसी तरह थोड़ी-बहुत वेद-विद्या जानने वालों में भी जो अधिक विद्याशाली होता है उसी का बखान होता है। कहा है कि जो वेद पढ़कर उसका अर्थ नहीं जानता वह भार वहन करने वाला सिर्फ स्तम्भ ही

हैं। जो ऋथें जानता है उसको सब ऋच्छा हो जाता है ऋौर ज्ञान से पाप भाइकर वह स्वर्गलोग को प्राप्त करता है।

× × ×

एक ही आत्मा की बहुत प्रकार से स्तुति की जाती है। एक ही आत्मा के अन्य देव अंग (अवयव) हैं....नेंकक्तों के सूत्र के अनुसार तीन ही देवता हैं—अग्नि, जिसका स्थान पृथ्वी हैं; चायु अथवा इन्द्र, जिसका स्थान अन्तरित्त हैं; सूर्य, जिसका स्थान चौ है। उनके महान ऐश्वयं के कारण एक एक के अनेक नाम होते हैं। जिस तरह एक ही मनुष्य के (कर्मानुसार) होता, अध्वयु, ब्रह्मा और उद्गाता नाम पड़ते हैं।

×

'वृत्र कीन हैं ?—मेघ" ऐसा नैरुक्तों का कथन है। ऐति-हासिक कहते हैं कि त्वष्टा के पुत्र असुर ने अपना शरीर वढ़ा कर (आकाश के जल का) वहना रोक दिया। वह मरवा डाला नाया इसलिए जल वहने लगा। [यास्क-निरुक्त]

## सूत्र ग्रार स्मृति

हिन्दू धर्म का तत्कालीन स्वरूप समझने के लिए सव चेदांगों में कल्प यानी सूत्र मुख्य हैं; कल्प माने किया या विधि और सृत्र का अर्थ है अल्पाचरी वाक्य। कल्प सृत्र के तीन चर्ग किये जाते हैं—औत सृत्र, गृह्य सृत्र और धर्म सृत्र। औत सृत्र में श्रुति में कही गई यह की कियाओं को किस तरह करना यह चताया गया है। गृह्च सृत्र में घर में करने की धार्मिक कियाओं तथा उपनयन, विवाहादि संस्कारों की विधि है। धर्म सृत्र में मुख्यतः ब्राह्मण, चृत्रिय वगैरा त्रणीं तथा ब्रह्मचर्य, नगृहस्थ वगैरा आश्रमों के धर्म का उसी तरह उत्तराधिकार, लेन-देन वगैरा दुनिया-व्यवहार तथा कायदा-सम्बन्धी विषयों का वर्णन किया गया है।

श्रीत यज्ञ हिन्दू धर्म में श्रव नहीं के घरावर रह गए हैं, इसिलए श्रीत सूत्र के विषय में श्रिधिक कहने की तहरत नहीं है। परन्तु रुख सूत्र श्रीर धर्म सूत्र बहुत उपयोगी श्रीर जानने लायक हैं, क्योंकि इनमें वर्णित क्रियाश्रों श्रीर जीवन के नियमों पर हिन्दू धर्म श्रीर हिन्दू जन-समाज की इसारत खड़ी है।

गृह्य सूत्र में विशेषत: गृह्स्थों द्वारा किये जाने वाले (१) पाक यहा, (२) पंच महायहा, (३) वर्ष में त्रालग-त्रालग समय करने के ऋतु यहा, (४) श्राद्ध और (४) संस्कार — ये विषय आते हैं। पाक यहा घर में अन्त राँधकर अग्नि ह्वारा परमात्मा की आहुित देने की किया है। ऋतुओं के यहा में से कालक्रम में हिन्दुओं के उत्सव और त्यौहार निकले। श्राद्ध दिवंगत पितरों का स्मरण कर उनके प्रति भक्ति जागती रखने की क्रिया है। पंच महायहा खास महत्व का विषय होने के कारण नीचे के एक उद्धरण में वतायँगे। संस्कारों के लिए एक अलग पाठ रखा गया है।

धर्म सुत्रों में से आगे चलकर विशाल स्मृतियाँ रची गईं। स्मृतियाँ बहुत हैं परन्तु उन सबमें मर्तु—याज्ञवल्कय और पराशर की स्मृतियाँ मुख्य और विशेष प्रसिद्ध हैं। इनमें वर्णित चार वर्णे और चार श्राक्षमों का धर्म खासकर जानने योग्य होने के कारण इनके विषय में दूसरे पाठ में लिखा जायगा।

इन तीन प्रकार के सूत्रों के बाद दर्शन सूत्र भी गिनना चाहिए। परन्तु वे कल्पसूत्र के अन्दर नहीं आते इसिलए उनको अलग गिनाना पड़ता है। जिन सूत्रों में इस विश्व में भरी सत्य वस्तु (तत्व) का साम्रात्कार करने के लिए मार्ग वतावा गया है उनको दर्शन सूत्र कहते हैं। इस प्रकार के सूत्रों में सांख्य- मृत्र, योग मृत्र, वेदान्त सृत्र वगैरा आते हैं। यह वि श्रिधिक जानने-जैसा है, इसलिए इमका भी आगे चलव अलग पाठ रखेंगे।

#### उद्धरण

"परन्तु मनुष्यों को ही, सामर्थ्य के अनुसार"— इसका अर्थ है कि मनुष्य को ही यज्ञ में कर्म का अधिकार है, क्योंकि इसको करने की सामर्थ्य इसमें ही है।

"अपंग, मूर्ख, शृह को छोड़कर"—मनुष्य को अधिकार है ऐसा कहा, परन्तु उसमें इतनों का अपवाद सममता—अन्धे, ल्ले वगेरा अपंग मनुष्य; जो द्विज होकर भी बेद नहीं जानते; तथा शृह।

"त्राह्मण, चृत्रिय और वैश्य को, श्रुति से"—वाह्मण, चृत्रिय स्त्रीर वेश्य का हो स्रधिकार है, शृद्ध को नहीं—यह श्रुति से जाना जाता है।

"स्त्री को भी, भेद न होने से"—स्त्री को भी यज्ञ का अधिकार है, क्योंकि इसमें और इसके पति में भेद नहीं है। [कात्यायन-श्रोत सूत्र]

(मात प्रकार का) पाक यज्ञ; (सात प्रकार का) हिव यज्ञ; (सात प्रकार का) सोम यज्ञ—इकीस प्रकार का यज्ञ कहा गया है।

यझ कर्म, के श्रन्त में ब्राह्मणों को भोजन कराना; स्वर, श्राकृति, त्रय, विद्या, शील और त्राचार—इन गुणों वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण देना। परन्तु विद्या सब गुणों, से बढ़कर है। विद्यादान को नहीं भूलना। देव-विद्या, श्रात्म-विद्या और यज्ञ-विद्या—जो मंत्र और ब्राह्मण से प्राप्त होती हैं—विद्याएँ कहलाती हैं।

برعي

प्रात:काल में जब सूर्य ऊँचे वृत्त पर प्रकाशित होता है वह सर्च प्रकार के यहाँ के लिए उत्तम काल है।

शाम को अग्नि को आहुति देता हैं, सर्वरे सूर्य को, दोनों के बाद बिना बोले प्रजापति को।

[शाङ्गायन-गृह्यसूत्र]

पंच यह यह हैं—(१) देव यह, (२) भूत यह, (३) पितृ यह, (४) बहा यह और (४) मनुष्य यह। ऋगिन में (दस आहुतियों को) होम करना देव-यह। (दिग्देवता को तथा कीट पत्ती वगैरा प्राणियों को तथा चायहाल वगैरा को धान्य की) बिल देना भूत यह। पितरों को बिल देना पितृ यह। स्वाध्याय (अपने पढ़ने की वेद वगैरा विद्याः) करना बहा यह और मनुष्य को (अतिथि वगैरा को) देना मनुष्य यह—इन यहाँ को प्रति दिन करना।

[ श्राश्वतायन-गृह्यसूत्र ]

### संस्कार

उत्र कहे गए गृह्यसूत्र का मुख्य विषय संस्कार है। संस्कार का श्रर्थ है शुभ करने की किया। मनुष्य को जंगली दशा में से निकालने के लिए, उसको श्रच्छा बनाने के लिए, जो-जो यत्न किये जाते हैं उनको संस्कार कहते हैं। परन्तु इस शब्द का विशेष श्रर्थ मनुष्य को पवित्र बनाने वाली धार्मिक क्रिया होता है।

हिन्दू धर्म शास्त्र में जब बालक माता के गर्भ में होता है तभी से उस पर विविध संस्कार करने की आज्ञा है। इन संस्कारों की संख्या वारह, सोलह, चालीस इत्यादि भिन्न-भिन्न दी जाती हैं। त्रौर किसी-किसी संस्कार में भेद भी देखा जाता है। मुख्य संस्कार नीचे लिखे श्रनुसार हैं—

- (१) गर्भाधान (२) पुंसवन (३) सीमन्तोन्नयन
  - (४) जात कर्म-जन्म समय का
- (४) नामकरण—नाम रखना, दसर्वे दिन, जब माता न उठी हो तब, पिता-माता द्वारा पुत्र का नाम रखा जाना।
- (६) निष्क्रमण्—बाहर निकालना, चौथे महीने में वालक को बाहर निकालकर सूर्य दशैन कराना।
- (७) श्रन्नप्रारान—श्रन्न भोजन। छठे महीने वालक को मधु, घी श्रौर भात मिलाकर खिलाना।
  - ( ५ ) चौड -तीसरे वर्ष ( चोटी रखकर ) वांत कटाना।
  - (६) गोदान-चोटी, दाढ़ीसहित सब बाल कटाना।
- (१०) उपनयन—यज्ञोपचीत देना और वार्तक को गुरू के 'यहाँ विद्या पढ़ने के लिए भेजना।
  - (११) समावर्तन-विद्या पढ्कर घर आना।
  - ( १२ ) विवाह—पाणिग्रह्ण करना ।

ऊपर संस्कार गिनाये, उनमें से 'गोदान' को कई बार केशान्त कहा जाता है। कुछ इसकी जगह पर कर्णवेध (कान छेदना) का संस्कार रखते हैं। उपनयन का दूसरा नाम व्रतादेश है। व्रतादेश यानी ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने की आज्ञा करना। तदनंतर कुछ लोग उपनयन के बाद 'वेदारम्म', समा-यतन के बाद 'स्नान' (पढ़ आने के बाद का कृत्य) विवाह के बाद 'अग्नि परिग्रह' (गृहस्थाश्रम का चिह्न स्वरूप घर में अग्नि-स्थापन करना) और अन्त में 'अन्त्येष्टि' नाम का मरण- समय का संस्कार—इस प्रकार चार दूसरे संस्कार जोड़कर सोलह संस्कार वताते हैं।

उत्पर के संस्कारों में (१) उपनयन और इसके अंगभूत व्रह्मचयं और विद्याभ्यास, और (२) विवाह और इसके साथ जुड़ा हुआ 'अग्नि परिम्रह'—ये दो सबसे विशेष महत्व के हैं। 'उपनयन' के द्वारा मनुष्य के चरित्र और ज्ञान का पाया रखा जाता है, इसलिए इसको द्विजत्व का संस्कार कहते हैं। द्विज माने दूसरी बार जन्मा—पहली बार माता के पेट से जन्मा और दूसरी बार इस संस्कार से सच्चा मनुष्य जन्म धारण करता है। वाद में अग्निरूप से परमात्मा नित्य बास करता है—ऐसा सममकर पति-पत्नी मिलकर गृहस्थाश्रम चलावें और उसका धर्म पालें।

यह संस्कार योजना देखने से मालूम होगा कि हिन्दू धर्मे शास्त्रकारों ने मनुष्य के सारे जीवन को गर्भ से लेकर मरण तक धामिक बुद्धि से भर दिया है। इससे मनुष्य को अपने जीवन का उत्तरतायित्व समफ में आता है और मनुष्य-जीवन पवित्र वस्तु है —ऐसा ज्ञान होता है और ऐसा ही वे चाहते हैं।

### उद्धरण

प्रमाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, श्रावत्रारान, चौढ श्रोर उपनयन।

४--वेदब्रत ।

२- स्नान (समावर्तन) और सहधर्मचारिणी संयोग (विवाह)

४ यज्ञ-(देव, पितृ, मनुष्य, भूत और ब्रह्म यज्ञ)

७ पाकयज्ञ।

७ ह्विर्यज्ञ । 🕡 🐪 .

७ सोमयज्ञ।

इस तरह कुल मिलाकर ४० संस्कार हुए।

आठ आत्मगुण—सर्व भूतमात्र के प्रति दया, त्तमा, श्रनस्या ( किसी से द्वेष अथवा उसकी निन्द नहीं करना ), शौच (पवित्रता), श्रनायास (श्रत्मा को क्लेशित नहीं करना), मंगल (श्रुभवृत्ति) श्रकार्यस्य (दीनता नहीं दिखाना) श्रीर अस्पृहा (लोभ न करना) जिसके ये ४० संस्कार नहीं हुए तथा जो आठ आत्म-गुणों को धारण नहीं करता वह ब्रह्म का सायुज्य श्रयवा सालोक्य नहीं प्राप्त करता। परन्तु जिसमें इन संस्कारों में से एक भी संस्कार है और आठ आत्म-गुणों हैं वह ब्रह्म का सायुज्य और सालोक्य प्राप्त करता है।

[गौतम-धर्मसूत्र]

उपनयन—गर्भ से आठवें वर्ष ब्राह्मए का उपनयन करना
मृगुचर्म उढ़ाकर; अथवा गर्भ के वाद दसवें वर्ष। गर्भ से ११ वें
वर्ष चित्रय का काले मृग का चर्म उढ़ाकर। गर्भ से १२ वें वर्ष
वैश्य का गाय का चर्म उढ़ाकर। सोलहवें वर्ष तक ब्राह्मए के
लिए (उपनयन का) कालातिकम नहीं होता; बाईस तक चत्रिय
के लिए; चौबीस तक वैश्य के लिए। इस काल के बाद वह 'पतित
सावित्रीक' (जिसका गायत्री का अधिकार छिन गया) हो जाता है।

(गुरू, शिष्य का हाथ पकड़कर) मग ने तेरा हाथ पकड़ा है, सिवता ने तेरा हाथ पकड़ा है, पूषा ने तेरा हाथ पकड़ा है, अर्पमा ने तेरा हाथ पकड़ा है। तूधर्म के कारण मित्र (देव) हैं, अग्नि तेरा आचार्य है और मैं (तेरा आचार्य हूँ) हम दोनों (तेरे आचार्य हैं)। हे अग्नि, इस ब्रह्मचारी को मैं तुमे सौंपता हूँ। हे इन्द्र !......

हे सूर्य !...... हे विश्वे देवा ! इस ब्रह्मचारी को मैं तुम्हें सोंपता हूँ—श्रायुष्य, प्रजा, बत्त, समृद्धि, विद्या, कीर्ति श्रोर कल्याण के लिए।

( शा० गृ० स० )

गुरु, बहाचारी के हृद्य परहाथ रखकर— मेरे व्रत में (नियम में ) में तेरा हृद्य रखता हूँ, मेरे चित्त का तेरा चित्त अनुसरण करे। एक व्रत (एकनिष्ठ) होकर तू मेरी वाणी का सेवन कर। वृहस्पति तुमको मेरे साथ बोड़े।

(श्राश्व० गृ० सू०)

मेखला बाँधकर, दण्ड देकर, ब्रह्मचर्य का उपदेश करना— "त् ब्रह्मचारी है। श्राचमन कर (देह शुद्धि के लिए); कर्म (सन्ध्योपासनादि) कर; दिन में सोना मत; श्राचाय के श्रधीन रहकर वेद पढ़।" (श्राहव गृ० सू०)

### रामायण त्रार महाभारत

रसृतियों में चार वर्ण, चार आश्रम वरौरा जो श्रानेक रुचिर श्रीर उपयोगी विषय श्राते हैं उनके विषय में बोलने के पहले इस समय के दो महान प्रन्थों के विषय में थोड़ा कहने की जरूरत है। ये प्रन्थ रामायण श्रीर महाभारत हैं।

इस समय ये पुस्तकें जिस रूप में और आकार में दिखाई पड़ती हैं वैसी वे मूल में न थीं। परन्तु इनकी रचना का आरम्भ सूत्रकाल की शुरुवात से ही हो चुका था और इसके अन्तिम भाग तक वे लिख ली गई थीं।

हम सूत्रों श्रीर स्मृतिश्रों में हिन्दू धर्म का जो श्राचार-विचार देखते हैं उसको यदि बहुत विस्तार से जानना हो श्रीर वास्तव में उनका कैसा पालन-प्रचलन होता था यह देखना हो, तो ये हो प्रनथ पढ़ने चाहिए।

सबको मालूम है कि रामायण में सूर्यवंशी राम की कथा है श्रीर महाभारत में चन्द्रवंशी भरतकुल में उत्पन्न कौरव-पायडवों का इतिहास है। इनका मुख्य धार्मिक उपदेश क्या है-यहाँ यही बतलाया जायगा।

रामायसा में-गृहधर्म और राजधर्म का उत्तम उपदेश है। घर में सब कुटुम्बियों को प्रस्पर कैसे स्तेह से बर्ताव करना चाहिए, इसके अलग-अलग उदाहरण देकर बताया गया है। पिता के वचन के लिए पुत्र राम ने बनवाम स्वीकार किया, पत्नी को पित के सुख में सुखी और दु:ख में दुखी होना चाहिए-इस कारण सीताजी राम के साथ बन में गई । भाई लच्मण ने राम की वन में रावंण के साथ लड़ाई में सेवा की। दूसरे भाई भरत ने बड़े भाई का हक सममकर पास आई तस्मी को ठोकर मारी ; छोटे भाई की हैसियत से अपने कर्तव्य को पूरा किया। एक दुष्ट प्रजाजन को ऐसी शंका हुई कि राम अधर्म को उत्तेजना देता है। इस शंका के लिए भी अवकाश नहीं रहना चाहिए, इस़िलए राम ने उम राजधर्म का पालन किया और सीता का त्याग किया। तो भी पति के रूप में उनका सीता पर अविचल प्रेम था जो कि इसी से जाना जाता है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के समय फिर से शादी नहीं की श्रीर सीताजी की सोने की मूर्ति पास रखकर श्रकेले हो काम चला लिया। राम की पितृ-भक्ति श्रीर राजधर्म, उसकी कर्तव्य-निष्ठा श्रीर एक पत्नीत्रत हिन्दू धर्म के इतिहास में कभी नहीं मुलाए जायँगे।

महाभारत श्रलग ही ढङ्ग का प्रन्थ है। इसमें रामायण की श्रमेजा कुटुम्ब-जाल विशेष है श्रीर कुटुम्बी स्वार्थ के लिए कैसा श्रम्याय करते हैं, कलह करते हैं इत्यादि घर-संसार का काला पन्न पूरी तरह से बताया गया है। उसी के साथ इसका उज्ज्वल पन्न बताना भो बाकी नहीं रसा।

श्रलग-श्रलग स्वभाव के माई भी सुलंह से कैसे एकत्र रह सकते हैं श्रीर पास के अन्य सगे-सम्बन्धियों के साथ कैसे स्तेह- भरा सम्बन्ध रख सकते हैं वह पाएडवों के आपस के और कृप्ण के साथ के सम्बन्ध में बताया गया हैं: परन्तु उसके बाद इस प्रन्थ की सबसे बड़ी न्वृबी यह है कि प्रत्यंक मनुष्य में गुए श्रीर दोप किस प्रकार मिले होते हैं श्रीर उससे मनुष्य स्वभाव के केंसे अलग-अलग नमृनं वनते हैं, यह बात इनमें बहुत रसिक और श्रद्भत तरीके से बताई गई है और सारी कथा में से बह सार निकाला है कि —"यतो धर्मस्ततो जयः", जहाँ धर्म वहीं जय। परन्तु इस मुख्य कथा के ऋतिरिक्तं महाभारत में दूसरी श्रसक्य कथाएँ प्रमंग-प्रसंग पर त्राती हैं। युधिष्ठिर वर्गरा पारडव देशनिकाला भुगतकर वन में फिरते हैं। वहाँ इनकी श्रनेक ऋिपयों और ज्ञानियों के साथ भेंट होती है और उनके मुख स वे अनेक राजाओं और स्त्री-पुरुषों के सुख-दुख की कहानी सुनते हैं श्रीर विविध विषयों पर उपदेश ब्रह्ण कन्ते हैं। इसके सिवा महाभारत में अन्य कई प्रसंगों पर धर्म और तत्वज्ञान का उपदेश श्राता रहता है। श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने श्रजुन को जो उपदेश दिया है वह महाभारत का प्रकरण है। इसके श्रतावा मीष्मिपतामह घावत होकर वाण्याच्या पर पड़े-पड़े सब श्रोताजनों को राजधर्म, स्त्रीधर्म श्रीर मोत्तधर्म वगैरा विषयों पर बहुत अमूल्य उपदेश देते हैं। महाभारत में धर्म-सम्बन्धी इतना अधिक ज्ञान भरा हुआ है कि यदि हिन्दू धर्म की अन्य कोई पुरतक न पढ़ी जा सके और महाभारत ही पढ़ लिया जाय तो काफी है। इसके विषय में उचित ही कहा गया है कि-- "जो इसमें है वही दूसरे में ई, जो इसमें नहीं वह किसी दूसरी जगह नहीं है।"

#### उद्धर्ण

वीर श्रौर पुरुषत्व का श्राभमान रखनेवाले मनुष्य सचमुच ऐसे होते हैं कि चनका चरित्र ही कह देता हैं कि वे कुलीन है या अकुत्तीन, पवित्र हैं या अपिवत्र। (मैं प्रतिज्ञा तोड़ दूँ तो) यह समस्त लोक स्वच्छन्द यृत्ति से चलने लगे। राजा के आचरण के सहश ही प्रजा का आचरण होता है। राजा का चित्र सदैव सत्य और द्वापूर्ण होना चाहिए। राज्य की आत्मा ही सत्य हैं; सत्य पर सर्व जगत टिका है। ऋषियों और देवों ने सत्य को ही (श्रेष्ठ) माना हैं। जो सत्यवादी होता हैं वही इस लोक में अच्चय और परम स्थान पाता है। साँप को देखकर जैसे आदमी मागता है वैसे ही फूठ आदमी के पास से आदमी अस्त होकर भाग जाता है। धर्म में सत्य ही मुख्य है। सत्य सवका मृत्त कहलाता है। सत्य ही इस लोक में ईश्वर है। धर्म सदेव सत्य का ही आश्रय लेकर रहता है। सर्व वस्तु सत्य से निकताती हैं; सत्य से कोई स्थान ऊँचा नहीं। दान, यज्ञ, होम, तप, वेद—सव सत्य में मौजूद हैं इसलिए सत्यपरायण बनो।

[ वाल्मोकि-रामायण ]

श्रादित्य (सूर्य ), चन्द्र, वायु, श्रान्त, द्यौ, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन, रात, दो सन्ध्याएँ (सवेरा और शाम ) श्रोर धर्म -मनुष्य का श्राचरण जानते हैं।

हे भारत! सर्वलोक में सत्य १३ प्रकार का है; (१) सच चोलना (२) समता रखना (३) मन को वश में रखना (४) मात्मर्य नहीं करना (४) समा रखना (६) बुरा करते शर-माना (७) सुख-दुख सहन करना (६) किसीका दोष नहीं देखना (६) (धन, सुख वगैरा का अन्य के लिए) त्याग करना (१०) शुभ चिन्तन (ध्यान) करना (११) आर्द्रता रखना (१२) धृति (धैर्य, दृढ़ता) धरना (१३) नित्य देया रखना और (१४) हिंसा नहीं करना।

<sup>ी.</sup> सामान्य अर्थ ईब्यी होता है। महामारत में दान और वर्ष में संयग' ऐसा किया गया है।

ये तेरह है राजन, सत्य के आकार हैं।

कुछ भी ढोंग या स्वार्थ की इच्छा किये विना प्राणीमात्र का जैसे बने तैसे (प्रयत्न।कर) शुभ करने का नाम श्रार्थत्व है।

जो कमें अन्य की ओर से अपने लिए पसन्द न हो वह कमें दूसरे के अनुकूल भी नहीं बैठता, ऐसा समम्बकर दूसरे के प्रति भी उसको न करना।

हे जाजित ! जो [नित्य सबका सुहृद् (मित्र) है श्रौर जो मन, बचन श्रौर कर्म -तीनों से सबके हित में श्रानन्द से मग्न है—वही धर्म को पहचानता है।

x x x

जो कुछ न्याय के अनुसार श्राचार है वह सर्वे शास्त्र है— ऐसा श्रुति कहती है।

जो न्याय के अनुसार नहीं, वह शास्त्र भी नहीं—ऐसा श्रुति सुनाती है। [सहाभारत]

### श्रीमद्भगवद्गीता

श्रीमद्भगवद्गीता महामारत के महाभंडार में छिपा एक अमूल्य रत्न है। जगत् के धार्मिक साहित्य में कोई भी ब्रन्थ । इसकी बराबरी नहीं कर सकता—बदि हिन्दू ऐसा अभिमानः रखते हैं तो उसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है।

इसका प्रसंग निम्न प्रकार है—पांडवों की श्रोर से श्रीकृष्ण दुर्योधन के पास संधि करने गये श्रीर कहा कि पाएडवों को योड़े गाँव दे दो तो काफी होगा। तो भी दुर्योधन ने नहीं माना श्रीर एक वालिश्त जमीन भो देने से इनकार कर दिया। श्राखिर युद्ध छिड़े बिना नहीं रहा। युद्ध में पाएडवों श्रीर कौरवों की

१. कुल चौदह होते हैं --सत्य (सच वोलना) को मिलाकर ।

सेनाएँ श्रामने सामने ढटी हैं, उस समय श्रर्जुन के स्नेहालु श्रीर उच्च हृद्य में श्रपने सरो-सम्बन्धियों श्रीर वड़ों के विरुद्ध शस्त्र चलाते घवड़ाहट होती है ; उसका हाथ काँपता है, हाथ में से गाएडीव धनुष गिर जाता है, सारा शरीर पसीना से मर जाता है स्त्रीर उसको यह नहीं सुमता कि क्या करे। ऋर्जुन श्रसमंजस में पड़कर अपने सारथी श्रीकृष्ण भगवान का शिष्य वनकर पूछता है कि मैं क्या कहूँ ? उस समय कृष्ण उसको उपदेश देते हैं। अज्ञेन और कृष्ण का यह संवाद श्रीमद्भगवद्-गीता के नाम से प्रसिद्ध है।

इस प्रन्य में गंभीर तत्वज्ञान भरा है, परन्तु उसके साथ ऐसा भी कितना उपदेश है जो आसानी से ग्रहण है किया जा

सकता है।

इसके चार मृत उपदेश यह हैं—

(१) मनुष्य को ऋपनी स्थिति के ऋनुसार प्रभु द्वारा उसके जो-जो कर्तव्य ठहराये गए हैं, उनको हमेशा करते रहना चाहिए।

(२) कर्तव्य करते हुए फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए।

(३) फल प्रमु को समर्पण कर देना चाहिए अर्थात् जी कर्म करना वह प्रमु की प्रीति के लिए ही करना चाहिए। श्रीर

(४) निन्य निरन्तर प्रभु की ही शरण में रहना चाहिए।

उद्धरण

हे मधुसूदन ! यदि ये लोग मुक्ते मारें तो भी मैं इनको मारने की इच्छा नहीं करता—त्रै लोक्य के राज्य के लिए भी नहीं तो पृथ्वी के लिए तो कहाँगा ही क्यों ?

जिस तरह मनुष्य जीगी'( पुराना ) वस्त्र फेंककर नया पह-नता है उसी तरह यह देही (जीवात्मा) जीर्ग शरीर छोड़कर

न्या प्रह्या करता है। इसको शस्त्र नहीं काटते, अग्नि नहीं जलाती, जल नहीं भिगोता, और हवा नहीं सुखाती।

पृथ्वी, जल, तेजे, वायु, श्राकाश, मन, वृद्धि श्रीर श्रहकार —इस तरह मेरी प्रकृति श्राठ प्रकार से विभक्त है। यह मेरी अपराप्रकृति है। मेरी पराप्रकृति जीवरूप समम्मो, जिसके सहारे हे महावाहु! इस जगत् का धारण होता है।

जो-जो विभूति वाला, श्री(लद्मी) वाला और ऊर्जस्वी (प्रवल) सत्त्व है उसको मेरे तेज के इंश में से ही उत्पन्न सममो। अथवा हे अर्जुन! यह सब जानने से क्या ? इस सारे जगत् को मैं अपने एक ही अंश से ज्याप्त कर रहा हूँ। (इतने में सब समम लो।)

हे भारत ! जब-जब धर्म की ग्लानि (च्चय ) होती है छौर अधर्म की उन्निति होती है तब मैं स्वयं अपने को प्रकट करता हूँ। सत्युक्षों के रच्चण के लिए और दुष्टों के बिनाश के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग-युग में जन्म लेता हूँ।

कर्म पर ही तेरा श्राधकार है, फल पर कभी नहीं, श्रात्मा का नाश करने वाला इस नरक का द्वार तीन प्रकार का है —काम, कोध श्रीर लोभ । इसलिए इन तीनों को छोड़ो।

इस लोक में दो प्रकार के प्राणियों की सृष्टि है—दैवी और आधुरी। दैवी सम्पत मोच देती है और आधुरी वन्धन की सृष्टि करती हैं। हे भारत! तूशोक न कर। देवी संपत् के लिए तू जन्मा है।

छुछ द्रव्य यज्ञी (द्रव्य द्वारा परमात्मा का यजन करने वाले)
रें ( छुछ तपोयज्ञी हैं छुछ योग यज्ञी हैं और छुछ पवित्र जीवन
विताने वाले यित शास्त्राभ्यास रूपी और ज्ञान रूपी यज्ञ करते
हैं।

द्रव्ययज्ञ की अपेत्ता ज्ञान यज्ञ अधिक उत्तम है। विद्या-विनय-

सम्पन्न ब्राह्मण्, गाय, हाथा, कुत्ता ब्रीर चारखाल पर पंडित

समान दृष्टि रखते हैं।

हे अजु न ! में न वेद द्वारा, न तपश्चर्या से, न दान से और यजन से वैसा देखा जा सकता हूँ जैसा तूने मुक्ते देखा है। हे परंतप ! अनन्य भिनत से ही में इस प्रकार जाना जा सकता हूँ, अन्तर में प्रविष्ट किया जा सकता हूँ, अन्तर में प्रविष्ट किया जा सकता हूँ, जो मेरा ही कर्म करता है, मुक्ते ही परम वस्तु मानता है, संगरिहत और सब प्राणीमात्र में वैररिहत होकर मुक्ते ही भजता है— वही, हे पांडव, मुक्ते पाता है।

पत्र, पुष्प, फल, तोय (जल) जो कोई मुक्ते भक्ति से देता है, साधु पुरुष से भक्तिपूर्वक दिये गए उस अर्घ्य को मैं अहरण करता हूँ।

हे अर्जु न ! ईश्वर सब भूतों के हृदय-प्रदेश में रहता है; अपनी माया द्वारा सब भूतों को यंत्रस्थित पदार्थों की तरह चलाता है। हे भारत ! सर्वभाव से तू उमी की शरण में जा। उसके प्रसाद से तू परम शान्ति और नित्यपद प्राप्त करेगा।

मुक्तमें मन लगा, मुक्तको भज, मेरा यजन कर, मुक्ते नमस्कार कर, मत्परायण (मैं ही जिसका परम गन्तव्य स्थान हूँ) हो इस तरह तू मेरे में अपनी आत्मा जोड़ेगा तो तू मुक्ते पायगा।

## चार वर्ष

प्रत्येक जन-समाज जैसे-जैसे जंगली दशा से सुधरी दशा में आता जाता है और अ्मो कदम बढ़ाता जाता है वैसे-वैसे उसके धन्धों के प्रकारों में बढ़ती होती जाती है। परन्तु साधा-रखतः इन सब धन्धों के चार वर्ण कर हिन्दू धर्म के शास्त्रकारों ने समाज के चार वर्ण निश्चित किये हैं—त्राह्मण, चत्रिय, वेश्य और शद्र।

वर्ण का अर्थ रंग है-धन्धा व रंग । धन्धा व रंग के श्रनुसार चार वर्ण इस तरह वने-विद्या पढ़ना और पढ़ाना, धमे पालना श्रीर उपदेश करना—यह ब्राह्मण् का धन्या बना। परन्तु दुनिया हमेशा सीधे—सत्य श्रीर घम के मार्ग से ही नहीं चलती । जन-समाज में अनेक दुष्ट जन चोरी, लूट वगैरा श्रथम का मार्ग सेवन करते हैं श्रौर एक राज्य दूसरे राज्य पर हमला करके एक-दूसरे का द्रव्य भूमि वगैरा इड़प लेने का यत्न करता है । जन-समाज के इन अन्दर और वाहर के दुश्मनों को नुकसान करने से रोकने के लिए तथा प्रजा को सुख श्रीर कल्याण के मार्ग पर आरूढ़ करने के लिए, राज्य की जरूरत है। यह युद्ध श्रीर प्रजा-रक्त्या का धन्धा चित्रयों का है। परन्तु यह कार्य बिना द्रव्य के नहीं हो सकता। प्रजा के रच्चए के लिए और दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए वैसे ही सारे जन-समाज के सामान्य सुख के लिए पग-पग पर द्रव्य की जरूरत पड़ती है। उसको उत्पन्न करने का काम वैश्यों का है। येश्य खेती वगैरा धन्धा करके तथा परदेश से व्यापार कर द्रव्य पैदा करते हैं। इसके कारण वे खुद सुख भोगते हैं; राजा को कर देकर राज्य चलाने में मदद करते हैं; तथा कल्याग्यकारक दान करके जन-समाज के सुख में वृद्धि करते हैं।

परन्तु खेती, ज्यापार वगैरा घन्धों में कोई बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो किन्हीं को शारीरिक अम (मजदूरी) भी करना चाहिए। इस शारीरिक अम को करने वाला वर्ग शुद्ध है। ऋग्वेद संहिता में ये चार वर्ण आ चुके हैं। जन समाज का यह खुद ही विभाजन कर देते हैं।

इसलिए इस अन्थ के पुरुष सूक्त में बताया है कि ये चार

वर्ण जो जन-समाज में प्रचलित हैं एक महापुरुष के (जन-समाज के) ही अवयव हैं; सब मिलकर एक शरीर बनाते हैं। ब्राह्मण उसका मुख है, चित्रय बाहु, वैश्य उरु और शुद्ध पैर है। यह उनके कार्य के अनुसार सममना। किसी को उच्च-नीच समभ कर अभिमान या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार सारा शरीर पैर पर खड़ा रहता है, मुख बाहु, और उरु भी पैर के आधार पर ही रहते हैं उसी प्रकार सारा जन-समाज शुद्ध पर टिका हुआ है—ऐसा कहने में कोई हानि नहीं।

प्राचीन काल में गुण को बहुत महत्व दिया जाता था। विश्वामित्र चृत्रिय होने हुए भी तप के बल से ब्राह्मण हो गया। कवव ऐलूष की धार्मिकता देखकर ब्राह्मणों ने भी उसको मान दिया और ऐसे दूसरे अनेक उदाहरण ब्राह्मण, उपनिषद, महा-भारत वगैरा अन्थों में देखने को मिलते हैं। जब तक जन्म के अनुसार वर्ण-व्यवस्था होने पर भी गुण पर ध्यान दिया जाता था तब तक सब ठीक बलता रहा। परन्तु दिन-प्रतिदिन प्रजा में से विद्या लुप्त होती गई। उसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण दरिद्र और भिखारी होने लगे। चृत्रिय लुटेरे हो गए और एक-दूसरे का राज्य हड़प लेने में अपने बल का उपयोग करने लगे; वैश्य लोभी, डरपोक और निर्वेलहो गए। और शुद्र विलक्कल पशु जैसे ही वन गए।

फिर तो चार वर्ग की चौरासी बल्कि असंख्य जातियाँ हो गई। उसका पहला कारण तो यह है कि वैश्यों के विविध धन्धों के अलग-अलग महाजन नियत हो गए। दूसरा कारण—राज-कीय अन्धाधुन्ध के कारण देश के एक भाग में से दूसरे भाग में जो लोग गये उन्होंने अपने-अपने मूल वतन के अनुसार अलग-अलग टोलियाँ बना लीं, और उसमें फिर अच्छे-बुरे रिवाज के भेद से परस्पर के फगड़े वगैरा के अनेक कारणों से कशम-कश चली रिल

परन्तु मृत्त हिन्दु धर्मशास्त्र के अनुसार तो जन-समाज के मात्र चार वर्ण ही हैं। वे भी उसके गुण और कर्म के अनुसार पड़े हैं और सब, जैसा कि ऊपर कहा गया है, एक महापुरुप (जन-समाज) के ही अंगु हैं।

### उद्धरण

इस सब सृष्टि के रच्चण के लिए महाप्रकाशवान ब्रह्मा (पर-मात्मा) ने मुख, .बाहु, उरु श्रीर पाद--इन चार में से उत्पन्न चार वर्णों के श्रलग-श्रलग कर्म ठहराए।

- (१) विद्या पढ़ना श्रीर पढ़ाना, यज्ञ करना श्रीर कराना, दान लेना श्रीर देना— ये छः कर्म बाह्मण के हैं।
- (२) प्रजा का रच्या करना, दान करना, यज्ञ करना, विद्या पढ़ना श्रीर विषय में श्रासक्त न होना—ये संचेष में चित्रय के काम हैं।
- (३) पशुत्रों का रक्षण करना (जानवर पालना और पोसना) दान करना, यज्ञ करना, विद्या पढ़ना, वाणिज्य का मार्ग (जल-स्थल का) सेवन करना, व्याज पर रुपये-पैसे देना, और खेती करना—ये वैश्य के काम हैं।
- (४) परमात्मा ने शुद्ध के लिए एक ही कर्म ठहराया है—वह है इन वर्णों की विना द्वेप किये सेवा करना। [मनुस्पृति]

शूद्र को द्विज की सेवा करना। इस सेवा से यदि जीवन निर्वाह न हो तो वह विश्विक हो जाय अथवा वह विविध प्रकार के कला-कौशल द्वारा द्विजों (उत्पर के तीन वर्गों) का हित करते रहकर जीवन-निर्वाह करे।

(तीन) वर्णों को शुद्ध का अवश्य मरंग्य-पोषग् करना चाहिए —ऐसा कहा है। [महाभारत] विद्या, कर्म, वय, वन्धु, श्रौर वित्त वाले जनों को यथा कम (एक-एक के बाद) मान देना श्रौर यदि ये गुण शह में श्रचुर मात्रा में हों तो बृद्धावस्था में वह भी मान के लायक है।

[याज्ञवल्क्य]

जिस तरह लकड़ी का हाथी और जैसे चमड़े का मृग (खिलोना) बैसा ही विद्याहीन ब्राह्मण्—ये तीनों मात्र नाम के ही सममना।

सत्य, दान, ज्ञमा, शील, श्रानृशंस्य (मनुष्यमात्र पर प्रेम)
तप श्रीर दया—ये जिसमें दिखाई पड़ते हैं उसकी ब्राह्मण कहा
जाता है। शूद्र शूद्र नहीं है श्रीर त्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। जिसमें
यह (ब्राह्मण का) दृत (शील, वर्तन) हो वह ब्राह्मण है श्रीर
जिसमें यह न हो उसकी शुद्र कहना।

[महाभारत]

क्रोध न करना, सत्य बोलना, दूसरे को भाग देना (साथ बाँटकर खाना, दान) चमा रखना, अपनी स्त्री में प्रेम रख संसार चलाना, पवित्र रहना, किसी का द्रोह न करना, सरल श्रीर सीधा रहना और श्राधित जनों का भरण-पोषण करना— ये नौ धर्म सब वर्णों के हैं।

[महाभारत]

धैर्य, ज्ञमा, दम (शारीरिक कष्ट सहना, और मन को वश में करना) अस्तेय (चोरी न करना, किसी का धन अन्धिकार नहीं लेना) शौच (पवित्रता, शुद्धि) इन्द्रिय-निम्नह (इन्द्रियों को वश में रखना) ज्ञान, विद्या. सत्य और अक्रोध—ये दस बातें धम के जान्य हैं। (मनुस्मृति)

अहिंसा, सत्य, ऋस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निम्नह, दान, दम, दया, और चुमा—ये सन्न धर्म के साधन हैं।

## चार ग्राश्रम

जन-समाज के हित के लिए जरूरी सब काम ठीक तरह से हों इसके लिए ब्राह्मण शास्त्रकारों ने जिस प्रकार चार वर्णों की व्यवस्था की है उसी तरह मनुष्य अपने जीवन में अपना हित पूरी तरह से साध सके इसके लिए उन्होंने चार आश्रम नियत किये—(१) ब्रह्मचर्य आश्रम (२) गृहस्य आश्रम (३) वानप्रस्थ आश्रम और (४) संन्यास आश्रम; आश्रम अर्थात रहने का स्थान।

ऋषि जिस प्रकार वन में आश्रम वनाकर रहते थे और उसमें पवित्र जीवन विताते थे उसी तरह साधारण मनुष्य भी संसार में रहकर पवित्र जीवन विताना चाहे तो बिता सकता है—यह बताने के लिए जीवन के इन चार भागों को आश्रम कहा जाता है।

अत्यन्त सादगी और पवित्रता से गुरु के घर रहकर विद्या पढ़ना—यह ब्रह्मचर्य आश्रम का धर्म है। ब्रह्म का, जो वेद की पित्रत्र विद्या का नाम है, ज्ञान प्राप्त करने और नियम पालने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। यह ब्रह्मचर्य पच्चीस वर्ष की उम्र तक अवश्य पालना—ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। जिसको समस्त जीवन विद्या की सेवा में ही बिताना हो उसको वेसा करने की छूट हैं, परन्तु साधारणत्या इस उम्र तक तो प्रत्येक द्विज को विद्या पढ़नी ही चाहिए—ऐसा शास्त्र का कथन है। इस आश्रम में पढ़ने के अलावा, सादगी और देह-कृष्ट के कितने ही नियम पालने पड़ते हैं, जिससे आगे चलकर मनुष्य जब दुनिया के धन्धों में फँसे तब ऐश आरम में न पड़कर और निकम्मा न होकर मेहनती और हढ़ बने।

विद्या पढ़कर घर आना और उसके बाद विवाह करना— घर वसाना । इस दूसरे आश्रम को गृहस्थ आश्रम कहते हैं । इस स्वाधम के नियमों में घताया गया है कि घर वसाकर रहनेवाला किस तरह रहे। मृह्स्थाधम पशुषों की तरह एक-दूसरे को पाइ खाने में या मन पाहे जिस तरह पेट भरने के लिए नहीं हैं, परन्तु संसार के खेल रहहर संसार के सुख भोगों, कर्तृत्व करने त्यौर नदा परमात्मा पर लह्य रखने के लिए हैं। परनी श्रीर माल-घनचे इस खाधम के खास मुख हैं श्रीर ये सुख परमात्मा की नघर के सामने रहकर ही हमको भोगों हैं—यह जतान के लिए पहले प्रस्थेक घर में 'श्रीमहीत्र' रखने का रिवाज था।

मंसार यहन भीग निया। लहकी के लहके हो गए, श्रव मंसार में निकलपर यन में जाना चाहिए श्रीर परमाशा का चित्तन करना चाहिए—ऐसा निश्चय कर गृहस्थ वानप्रस्थ श्राक्षम में प्रयेश करना है। परमात्मा के स्वकृष-सम्बन्धी प्रत्यों का श्राध्ययन करने में निल्लीन रहना, गर्मी-मही चगैरा वर्दास्त करना, वृत्तियों को संसार के विषयों में से धींचकर परमात्मा में एकाम करना, श्रापन श्राक्षम में से श्राध्यम के लायक जो जो पहार्थ हैं। उनको श्रानिथ को देना, श्रीर सब प्राणीमात्र में श्रानुकम्पा एकना। ताल्पर्य यह है कि उनके मुख में सुखं श्रीर उनके दु:क में दुकी होना - यह वानप्रस्थ श्राध्यम का मुख्य धर्म है।

वानप्रस्य छाश्रम में भी दुनिया के साथ बहुत-सा सम्बन्ध रहता हैं जैसे छाश्रम बनाकर रहना, जगर पत्नी साथ खावे तो उसको भी परमात्मा का चिन्तन करने में साथ रखना, और छातिथि छावे तो उसका सत्कार करना तथा कितने ही वृत (होम वगेरा) कमें करना इत्यादि। परन्तु बानप्रस्थाश्रम के बाद संन्यास छाश्रम छाता है, उसमें सब कमें का और सब सम्बन्ध का त्याग किया जाता है। भिन्ना मांगकर—जो मिले सो एक वक्त खाकर— वृत का चितन करते रहना और एक गांव, शहर था बन में नहीं पड़े रहता. फिरते रहना और अपने पवित्र ज्ञात से जग का कल्याण करना।

#### उद्धराए

द्विज को जिन्द्रगी का पहला चौधा हिस्सा गुरू के यहां (विद्या पढ़ने के लिए) रहना और दूसरा चौधाई भाग ज्याह कर घर में रहना।

्त्रह्मचर्य पूरा करके गृही (गृहस्थाश्रमी) वनना, गृह में से बनी (वानप्रस्थ) होकर प्रवच्या (संन्यास) लेना। अथवा दूसरी तरह—त्रह्मचर्य में से ही या गृह या वन में से ही प्रवच्या लेना। जिस दिन (सवा) वैराग्य उत्पन्न हो जाय उसी दिन प्रवच्या लेना।

### [ जाबालोपनिषद् ]

वहुतों का कहना है कि इसकी (विद्या पढ़कर आने वाले ब्रह्मचारी को) आश्रम का विकल्प है (ब्रह्मचारी रहना, या गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना या संन्यास लेना)

िगौतम-धर्मसूत्र ]

नहाचारी, गृहस्य, सिन्धु (संन्यासी ) और वैखानस् (वान-प्रस्थ ) ये चार आग्रम हैं: इनमें गृहस्थ वीज हैं, क्योंकि दूतरे अप्रज हैं।

. [ गौतम—धर्मसूत्र ]

जिस अकार वायु के आवार पर सब जन्तु जीते हैं उसी प्रकार गृहस्थ के आश्रय में सब आश्रम रहते हैं। जिस प्रकार सब निदयों और नद (छोटो-बड़ो निदयों) सनुद्र में जाकर

<sup>्</sup> रहस्थ आधन से जो प्रजा होती है वह सब आधन पाल सकती है. इसितिए रहस्थाधन सब का मृत है। इतर आधन वालों से संसार नहीं चटता और अगर संसार न बजे तो सब आधन नष्ट हो जाये।

त्राश्रय लेती हैं उसी प्रकार सव आश्रमवासी गृहस्थ के निकट श्राश्रय लेते हैं।

[मनुस्मृति]

पितरों श्रीर मनुष्यों को सदा जल देना श्रीर हमेशा खा-ध्याय, करना ( खानुकूल विद्या पढ़ना ) मात्र श्रपने लिए कभी नहीं- राँधना ( "जो केवल श्रपना पेट भरने के लिए राँधता है वह श्रन्न नहीं खाता परन्तु पाप खाता है।" (भ० गी० )

् वातक, स्ववासिनी (अपने घर में रहनेवाली बहन या लड़की) बृद्धजन, गर्भवती स्त्री, अतिथि और नौकर—इनको खिलाने के वाद दम्पति (गृहस्थ पति-पत्नी.) भोजन करें।

[याज्ञवल्क्य समृति |

# कर्म और पुनर्जन्म

उपनिपट् में आर्तभाग नाम का एक ऋषि याज्ञवल्क्य मुनि से पूछता है कि जब मनुष्य मर जाता है और उसके शारीरिक तत्व अग्नि, बायु, बगौरा पंच महाभूतों में मिल जाते हैं तब वह स्वयं कहाँ रहता है?

वाद में श्रातिमाग श्रीर याज्ञवल्कय दोनों ने एकत्र विचार कर ते किया कि कम में । "पुर्य कम से पुर्य होता है श्रीर पाप कम से पाप होता है।" अन्यत्र भी उपनिषद् में कहा है कि "जैमा मनुष्य का 'ऋतु' ( कृति, प्रयत्न, संकल्प ) वैसा वह" इस तरह हिन्दू धर्म में कम का महानियम संसार के वैषम्य का —श्रतग-श्रतग स्वभाव तथा होटे-वड़े सुख-दुख का खुतासा करता है।

'कर्म'का अर्थ अकारण और अर्थहीन भाग्य की — कर्म की — रेखा नहीं होता। कर्म का अर्थ कृत काम है और इसके सिद्धान्त का उद्देश्य नीति के. उत्तरद्वित्व को दूर फेंकना या मनुष्य को श्राल्सी वनाना नहीं है; उलदे, इस जवावदारी को मजबूत करने का तथा वोये विना काटोगे नहीं—यह वताकर मनुष्य को श्रिधिक उद्योगी बनाने का इसका उद्देश्य है। इसका मतलय सिर्फ इतना ही नहीं है कि श्रव तक या वर्तमान समय में हमने जो-जो कर्म किये हैं वे सुख-दुःग्व उत्पन्न करेंगे परन्तु यह भी वतलाता है कि हम अभी जो कर्म करते हैं वे पहले किये गए कर्म का ही फल हैं।

. कर्म के तीन भेड़ किये गए हैं —संचित, प्रारब्ध श्रोर क्रिय-माए। पूर्वजन्म के श्रमंख्य बर्मों का खजाना 'मंचित' है। इस खजाने में से जितना हिस्सा इम जन्म में काम में लान के लिए निकाला वह 'प्रारब्ध' है, श्रीर इस जन्म में किये जानेवाले नए कर्म 'क्रियमाए' हैं।

कर्म के साथ पुनर्जन्म का सिद्धान्त जुड़ा हुआ है। वह इस तरह, कि पुनर्जन्म न माने तो 'कृतहानि' और अकृताभ्यागम का प्रसंग आता है; अर्थात् हाज में किये गए कर्म निष्फल जायँ और वगैर कर्म किये यह स्थिति हुई है—ऐसा मानना पड़े। इसिलए अभी के कर्म को फलीभूत होने के लिए भविष्य का जन्म और वर्तमान समय की स्थिति का खुलासा करने के लिए भूतकाल में जन्म मानना ही चाहिए —ऐसा हिन्दू शास्त्र-कारों का कथन है। यह सिद्धान्त हिन्दू धर्म में ऐसा सर्वमान्य हो गया है कि जैन और वौद्ध पंथों ने वैदिक धर्म के अन्य कई सिद्धान्त छोड़ दिए, परन्तु वे भी इस एक सिद्धान्त को पकड़े रहे।

कर्म का सारा फल इस लोक में या परलोक में नहीं भोगना पड़ता। किये कर्म के लिए परलोक—स्वर्ग-नरक—में सुख-दु:ख भोगकर जीव पुनः इस लोक में जन्म लेता है श्रीर यह जन्म वह अपनी वासना श्रीर योग्यता के श्रनुसार प्राप्त करता है।

कुल मिलाफर जीव की तीन गतियाँ हैं—इस लोक में पुन-र्जन्म, स्वर्ग-नरक श्रीर मोच । जो परमात्मा की उत्तम भक्तिकर, रूप्णा का नाश कर श्रीर ज्ञान-संपादन कर मोच नहीं प्राप्त करते वे श्रपने श्रच्छे-युरे कर्मों के परिग्णामस्वरूप स्वर्ग-नरक पाते हैं श्रीर श्रन्त में इस संसार में पुन: श्रवतरित होते हैं श्रीर इस तरह सुख-दु:स के चक्कर में रहते हैं।

उद्धरण

जो जन्मा है वह जरूर मरेगा। श्रीर जो मरा है वह जरूर जन्मेगा।

[ भ० गी० ]

"इस संसार में मनुष्य कृत-कर्म के पीछे-पीछे जाता है और जैसा कर्म किया हो वैसे कर्म से जुड़कर वह दूसरा जन्म प्रहण करता है।"

[ महाभारत-]

### चार पुरुषार्थ

हिन्दू शास्त्रकारों ने चार पुरुषार्थ माने हैं —(१) धर्म (२) श्रर्थ (३) काम और (४) मोच ।

पुरुवार्थ का श्रर्थ है-पुरुव, मनुष्य द्वारा प्राप्त करने योग्य वस्तुएँ।

पहले धर्म और मोच्च को इकट्ठा गिनने से तीन ही पुरुषार्थ गिने जाते थे और उनको 'त्रिवर्ग' कहा जाता था।

विवर्ग-तीन का वर्ग । और यह है भी सच कि जन-समाज

का बड़ा भाग गृहस्थाश्रमियों का है श्रीर गृहस्थाश्रम के मुख्य पुरुपार्थ धर्म, श्रर्थ श्रीर काम—ये तीन ही हैं।

श्रव धर्म श्रीर मोत्त को श्रत्या करके वोलें तो धर्म यानी शास्त्र की अमुक-श्रमुक कर्म करने की श्राह्म वर्णाश्रम धर्म यानी चार वर्ण श्रीर चार श्राश्रम का मनुष्यों द्वारा पालन करने योग्य नियम। इन नियमों से जन-समाज का धारण होता है (टिका हुआ है), इसलिए इसको धर्म कहना उचित ही है।

'श्रर्थ' यानी द्रव्य, रुपया-पैसा—जो इस दुनिया के सुख का एक साधन है और जो धर्माचरण में भी उपयोगी होता है।

काम का अर्थ है कामना का विषय—मनुष्य की सर्व कामना का विषय मुख का उपयोग है। इसके विना अर्थ—द्रव्य उपार्जन करना वेकार है। उसी तरह मनुष्य के धर्माचरण में भी इस लोक में सुखी होने की इच्छा होती है जो कि स्वाभाविक है।

मोत्त का अर्थ है बन्धन से छूटना; अज्ञान, दु:ख, पाप—इन संसार के बन्धनों से छूटना। अज्ञान, दु:ख, पाप संसार के बन्धन हैं। वर्णाश्रम धर्म का पालन भी परिणाम में उस अज्ञान और दु:ख से भरे संसार से छूटने के लिए हैं।

### उद्धरण

धर्म, त्रर्थ और काम का समान रूप से सेवन करना। जो पुरुष इनमें से एक का ही सेवन करता है वह कनिष्ठ है। इनमें से दो करने वाला मध्यम है और जो तीनों में लगा हुआ है वह उत्तम है।

मतुष्य को केवल धर्मपरायण नहीं होना चाहिए और अर्थ-परायण भी नहीं होना चाहिए; उसी तरह काम-परायण भी नहीं होना चाहिए। दिन के पूर्व भाग में धर्म, मध्यभाग में अर्थ और अन्त भाग में काम आचरण करना—यह शास्त्रकृत विधि है।

ऊँचा हाथ कर मैं हमेशा चिल्ला-चिल्लाकर कहता हूँ तो भी

कोई मेरी बात नहीं सुनता—धर्म द्वारा ही अर्थ और काम की सिद्धि होती है। तो भी इसको (धर्म को) लोग क्यों नहीं सेवन करते ?

यदि धर्म की हत्या करो तो धर्म हमारी हत्या करता है, इसका रक्तण करो तो वह हमारा रक्तण करता है, इसलिए में धर्म नहीं छोड़ता, जिससे कि यह इत होकर हमारा हनन न करे।

काम, भय, लोभ—किसी के लिए श्ररे! प्राणों तक के लिए भी धर्म मत छोड़ो। धर्म नित्य है, सुख-दुःख श्रनित्य है, जीव नित्य है, इमका कारण (मंसार) श्रनित्य है।

[ महाभारत ]

# षड् दर्शन

संस्कृत काल के पूर्वार्ध में दर्शनों की उत्पत्ति हुई है। दर्शन का अर्थ है देखने का साधन। वेद का सत्य देखने के लिए बाह्मए शास्त्रकारों ने जो छ: शास्त्र रचे हैं वे पड़ दर्शन कहे जाते हैं। बाह्मए और उपनिपद अन्यों में कम और ज्ञान का जो उपदेश किया गया है उसमें कुछ परस्पर विरुद्ध जैसा दीखता है, कुछ समफ के परे-जैसा है इत्यादि। सबको अविरुद्ध और समफ ने योग्य करने के लिए इन दर्शनों की रचना हुई है। इन दर्शनों का सिर्फ संज्ञित सार ही यहाँ दे सकेंगे। क्योंकि इनमें की गई चर्चा यहत गहन हैं।

प्रथम दर्शन सांख्य दर्शन है—इसको कपिल मुनि ने रचा है। इसका सिद्धांत निम्न प्रकार है—वह संसार ताप (दुःख) से भरा है और वैसा होने का कारण यह है कि इसमें प्रकृति श्रीर पुरुष जो दो तत्व हैं वे श्रापस में मिल-जुल गए हैं, पुरुष (जीवात्मा) प्रकृति (यह जगन् जिससे बना है) से भिन्न है तो भी अपने को प्रकृति के साथ फंसाकर प्रकृति की क्रियाओं को यह अपने में मान लेता है और इस तरह यह अपना दुःख खड़ा करता है। यह प्रकृति से स्वयं भिन्न है—ऐसा समफना ही मोज का साधन है। यह प्रकृति सत्व, रजस् और तमस—इन तीन गुणों से बनी'है और उनसे क्रमशः सुख, दुःख और मोह उत्पन्न करती है। इस दर्शन में ईश्वर का अस्तित्व नहीं माना गया। इसकी मान्यता है कि प्रकृति स्वयं ही विकार पाकर इस जगत् का रूप धारण करती है।

दृसरा दर्शन योग दर्शन है। इसकी रचना पातव्यक्ति ने की है। सांख्य दर्शन में ईश्वर नहीं माना गया, परन्तु इसमें माना जाता है। दूसरे सब विषयों में यह सांख्य के सिद्धांत' स्वीकार करता है। विशेषतः प्रकृति से पुरुष को छुटकारा दिलाने के लिए प्राणायाम, ध्यान, समाधि वगैरा साधन बताता है।

तीसरा दर्शन वैशोषिक दर्शन है। इसको कर्णाद ने रचा है। पृथ्वी, जल, वायु और तेज—ये द्रव्य-मूल परमागुओं से. वने हैं—ऐसा यह मानता हैं, और इनके अतिरिक्त, आकाश, काज, दिशा आत्मा और मन मिलाकर ६ द्रव्य होते हैं। इन सब के विशेष धमें—खास धर्म (गुण) इस दर्शन में निश्चित किये गए हैं, जिससे यह समम में आ जाय कि आत्मा और अन्य द्रव्यों के बीच क्या फर्क हैं।

चौथा दर्शन न्याय दर्शन है। इसको गौतम ऋषि ने बनाया है। इसमें सत्य जानने के प्रमाण निश्चित किये गए हैं तथा किस तरह अनुमान करना चाहिए कि वह सच्चा हो और उसमें कैसे भूल होने की संभावना है आदि बतलाया गया है। इस दर्शन में अनुमान द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार ईश्वर परमाणुओं से जगत् की सृष्टि करता है।

पांचवां दर्शन मीमांसा है-इसके सूत्रकार जैमिनि हैं। वेद

के ब्राह्मण भाग के वाक्यों का ऋर्थ करने की प्रणाली इस दर्शन में बताई गई है।

त्राह्मण भाग में कर्म ( यज्ञादि विधि ) मुख्य होने के कारण इस दर्शन में भी कर्म के विषय में ही विचार किया गया है, इसलिए यह 'कर्म-मीमांसा' या 'धर्म-मीमांसा' भी कहलाता है। और पहले कर्म तत्पश्चात् ज्ञान त्राता है इसलिए इस दर्शन को पूर्व मीमांसा भी कहते हैं।

छठा दर्शन वेदान्त है। इसके सूत्रकार वादरायण व्यास हैं। वेद के श्रंत श्रथवा उस सिद्धांत का जो उपनिषद् में भरा है इस दर्शन में विचार किया गया है। जिस तरह ऊपर का दर्शन 'कमें (धर्म) मीमांसा' और 'पूर्व मीमांसा' के नाम से प्रसिद्ध है, उसी तरह यह 'ब्रह्ममीमांसा' और 'उत्तर मीमांसा' के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें मुख्यतः परमात्मा और जीवात्मा उनके सम्बन्ध तथा परमात्मा तक पहुँचने के साधन के विषय में इत्यादि श्रनेक महत्व की बातों पर इस दर्शन में विचार किया गया है। इस दर्शन के सूत्रों पर बाद में शंकराचार्य वगैरा श्राचार्यों ने भाष्य (टीका) जिल्ला है जिसके विषय में श्राने चिकर कहा जायगा।

..उद्धरणः .

जिस कर्म को करने के बाद, करते समय और करने के पहले लड़ना आवे उस सबको विवेकी मनुष्य तमोगुण का जाने। जिस कर्म द्वारा इस लोक में मनुष्य प्रचुर ख्याति आप्त करने की इच्छा करे और वह सिद्ध न हो तो उससे शोकान्वित न हो—यह रजोगुण का लक्षण सममना। जो ऐसी इच्छा करे कि कर्म सब कोई (भले) ही जान ले (ऐसा उड़वल और निर्दोष हो) जिसको करते मनुष्य को लड़ना न आवे और करने से उसका आत्मा प्रसन्न हो—यह सत्वगुण

का लच्चा है। तमोगुण का लच्चा काम है। रजोगुण का लच्चा अर्थ है। और सत्वगुण का लच्चा धर्म है। ये क्रमशः एक इसरे से बढ़कर हैं।

[ मनुस्मृति ]

किसी के सुख के प्रति प्रेम रखना, दुःख के लिए दया करना, पुरुष देखकर सहमत होना, श्रीर पाप देखकर उपेत्ता करना (तिरस्कार नहीं)—ये चार मैत्री, करुणा, सुदिता श्रीर उपेत्ता नाम की मावनाएँ कहलाती हैं। उनके द्वारा चित्त को प्रसन्न व निर्मल करना। श्राहिसा, सत्य, श्रस्तय, ब्रह्मचर्य श्रीर श्रपिग्रह (बहुत चीजें अपने पास नहीं रखना, सादगी.)—ये यम हैं। शीच, सन्तोप, स्वाध्याय श्रीर ईश्वर प्रणिधान—ये नियम हैं। योगसत्र ने

### भागवत मत

जिस तरह उपनिषद् वगैरा प्रन्थों में यद्यपि तस्त्र देशन हैं तो भी इस दर्शन की व्यवस्था तो भिन्न भिन्न सूत्रकारों ने, की है, उसी प्रकार भक्ति भी ठेठ ऋग्वेद से चली आती थी तो भी इसके पहले पहल व्यवस्था नारद-शांडिल्प वगैरा मुनियों ने की हैं।

भागवत मत में भग का अर्थ झान, वल, ऐरवर्थ, वीर्थ, शक्ति, और तेज—इन छ: गुणों से किया जाता है; और इन गुणों वाले परमात्मा को भगवान कहते हैं। जो भगवान का हो गया वह भागवत-भक्त और उनका मत हुआ भागवत मत। इस मत में भक्ति को परमात्मा को प्राप्त करने का मुख्य साधन माना गया है।

हिन्दू धर्म में भक्ति के मुख्य दो संप्रदाय प्रचलित हैं-एकः

शैव और दूसरा वैष्णव; और इसलिए एक तरह से इन दोनों संप्रदायों को भागवत सम्प्रदाय कहा जा सकता है, परन्तु यह 'नाम खास कर वैष्णव संप्रदाय को ही दिया जाता है।

इस भागवत मत में—परमात्मा के पाँच स्वरूप माने गए हैं—(१) पर (२) ब्यूह (३) विभव (४) अन्तर्यामी और (४) अर्चा। 'पर' वैकुएठ में विराजने वाले स्वयं नारायण हैं। चासुदेवं, संकर्पण, प्रद्युन्नं और श्रानिरुद्ध ये इसके चार 'व्यूह' 'कहे जाने वालों का एकत्रित प्रकार है। राम-कृष्णादि अवतार 'विभव' हैं। विश्व में रहकर चलाने वाले और जीवात्मा के अन्तर में मित्र-भाव से रहने वाले को 'अन्तर्यामी' और मूर्ति 'को 'अर्चा' कहते हैं।

इस परमात्मा को पाने की साधनरूप जो भक्ति है वह दो अकार की है—साधारणतः जा भक्ति कहलाती है उसका अर्थ है परमात्मा पर प्रेम, और प्रपत्ति का अर्थ है शरण जाना। भक्त परमात्मा की शरण हो जाता है, इसलिए परमात्मा स्वयं उसका उद्घार करता है। भक्त को स्वयं कुछ करने की नहीं रहता।

जिस तरह भिक्त का एक भागवत (वैष्णव) सम्प्रदाय है, उसी तरह दूसरा शैव संप्रदाय है। इसमें शिव को महेश्वर पशुपति वगैरा नाम से भजा जाता है। 'पशु' यानी अज्ञानी जीव उनका पति हैं; 'पशुपति'—परमात्मा। वह जीव पर करुणा करके जीव को इस संसार (माया) रूपी पाश से छुड़ाता है—यह इस सम्प्रदाय का सिद्धान्त है।

पुराग

'पुराण' नाम के प्रन्थ एक तरह से बहुत पुराने हैं और दूसरी तरह से नये हैं। पुराने इस तरह से हैं कि इनकी कितनी ही कथाएँ बहुत ही पुरानी हैं; इतना ही नहीं, परन्तु इन कथाश्रीं सम्बन्धी ठेठ ब्राह्मण श्रीर उपनिषद् काल में भी 'पुराण' नाम के बन्थ थे—ऐसा देखने में श्राता है। परन्तु इस समय जिस रूप में ये बन्थ दिखाई पड़ते हैं वह तो वेशक नया है। यहाँ तक कि हिन्दुस्तान की पतनावस्था में शिब श्रीर विष्णु की भक्ति के धर्मान्ध श्रीर श्रज्ञानी श्रनुयायिश्रों के बीच जो विरोध उत्पन्न हुआ, उसके परिणामस्त्रस्प इन दो देवों की निन्दा के वचन विरोधी बन्थों में भर दिये गए हैं।

इसके अलावा हिन्दुस्तान में जैसे-जैसे नये-नये यात्रा के स्थान, नये-नये देवालय, नये-नये अत और नये-नये जाति के मंडल स्थापित होते गए वैसे-वैसे इन सव विषयों के सम्बन्ध की कथाएँ पुराणों में सम्मिलित होती गई'।

ये सब अन्तर्योग मिथ्या ही, हुए हैं—ऐसी वात नहीं है।
सृष्टि के सुन्दर और अद्भुत दृश्य जैसे-जैसे अधिक मिलते जाते
हैं वैसे-वैसे वहाँ यात्रा करने की महिमा उत्पन्न होती जाती है।
और अलग-अलग ऋतुओं के वैदिक यज्ञ होना वन्द हो गया,
इसिलए उनके स्थान में अगर लोग अन्य व्रत और उत्सव कर
के परमात्मा की भक्ति के साथ आनन्द मनाने लगें तो कुछ
अस्वामाविक नहीं है।

इसके अलावा पुराणों में से अन्य बहुत-कुछ जानने की मिलता है। एक प्रसिद्ध लक्ष्ण के अनुसार पुराण में (१) सर्ग (सृष्टि) (२) प्रतिसर्ग (प्रलय) (३) देवता, प्रजापित वगैरा के वश (४) मन्वन्तर की कथाएं और (४) सूर्य और चन्द्रवंश के राजिपिंग के चरित्र—ये पाँच विषय आते हैं। इसके अतिरिक्त वर्णाश्रम धर्म का निरूपण, सांख्य, योग, वेदान्त वगैरा शास्त्र का ज्ञान, भगवान के अवतारों की कथा और ज्ञान सिक्त और

वैराग्य-सम्बन्धी स्तोत्र उपदेश स्त्रादि वाते स्थान-स्थान पर नजर स्राती हैं।

पुराण श्रठारह हैं—उनमें विष्णु पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, मार्कएडेंग पुराण श्रीर श्रीमद्भगवत् वगैरा कई बहुत प्रसिद्ध हैं। ये सर्व व्यासजी के बनाये कहे जाते हैं, परन्तु सत्य बात तो यह है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, कि कालकम में श्रनेक प्रकार के योग हो गए हैं। ये योग सबकी श्रपेचा स्कन्द पुराण श्रीर पद्म पुराण में विशेप हुए हैं—ऐसा मालूम पड़ता है।

#### उद्धर्गा

सर्व भूत (प्राणी) मात्र में जो भगवान का स्वरूप देखता है श्रीर भगवान में जो भूत-मात्र को देखता है उसको उत्तम भागवत (भगवान का भक्त) समम्भना। ईश्वर, ईश्वर के अधीन भक्त, श्रज्ञानी श्रीर शत्रु—इनके प्रति जो (क्षमशः) प्रेम, मैत्री, द्या श्रीर उपेन्ना की भावना रखता है वह मध्यम भागवत हैं श्रीर जो श्रद्धा से मात्र मूर्ति में ही भगवान की पूजा करता है उसकी न भक्तों में श्रीर न श्रन्य प्राणीमात्र में गिनती होती है—वह प्राकृत (साधारण, कनिष्ठ) भागवत गिना जाता है।

× × × ×

कुन्ती—हे जगद्गुरु!हमारे उपरहमेशा बहाँ-तहाँ विपिचयाँ ही पड़े कि जिससे आपका दर्शन हो; इस संसार का फिर दर्शन न हो।

एक बार भी जिसके नाम-अवाग, श्रमुकीर्तन, नमन श्रौर स्मरण से चाएडाल भी तुरन्त पवित्र हो जाता है तब तो जिनको हे भगवन ! तुम्हारा दर्शन हुआ है उनका क्या कहना ? वह चाएडाल भी बड़ा (मानने योग्य) है जिसकी जिह्ना पर तुम्हारा नाम है। जो श्रार्थ (सत्पुरुष) तुम्हारे नाम का उचारण करते

हैं वे तप होम, स्तान, वेदाम्यास सब करते हैं एसा जानना। ब्राह्मण चाहे जितना विद्वान हो, परन्तु यदि वह दीन जनों की उपेक्षा करता है तो उसकी विद्या चली जाती है, जैसे फूटे बर्तन में से पानी वह जाता है।

×, × ×

रिनतदेव—में ईश्वर से ऋदि (सिद्धि) वाली परम गित नहीं चाहता और मोच भी नहीं चाहता। सब देहधारियों के अन्तर में रहकर में उनकी पीड़ा भोगूँ और वे दु:ख से छूटें (यही चाहता हूँ)। जीने के इच्छा रखने वाले दीन जन्तुओं को जल देकर जिलाने से मेरी चुधा, तृपा, मेहनत, थकावट, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद, मोह—सब दूर हो गए हैं।

× × ×

नारद—"अरे ! हे प्रजापालक राजा (प्राचीन वर्हिष्) यह में तून निदय होकर हजारों पशुओं—जीवों—को मारा है, वे तेरी कूरता याद करते हुए परलोक में तेरी वाट देख रहे हैं। वे ऐसे कापायमान हो गए हैं कि जैसे ही तृ यहाँ से परलोक में पहुँचेगा कि वे तुरन्त तुमको लोहे के शस्त्रों द्वारा काटने को तैयार हो जायँगे।"

## त्रिमूर्ति पंचायतन

परमात्मा जगत् की सृष्टि, स्थिति और लय का कारण है और इन तीन कमों के आधार पर इसके (१) त्रह्मा (१) विष्णु और (३) शित्र—इन तीन रूपों की कल्पना की गई है। परमात्मा की सारी लीला इन तीन कामों में आ जाती है, इसलिए प्राचीन काल के इन्द्र, वरुण वगैरा देवों की जगह पुराण काल में इन तीन देवों को मुख्य गिना गया है।

त्रह्मा की कल्पना चेद के 'त्रह्मन्' से हुई है। हमने देखा कि ब्रह्मन् का अर्थ है-धार्मिक शब्द, स्तुति, वेद जो विश्व में च्याप्त होकर विश्व की वृद्धि करता है। इसका अधिष्ठाता देव त्रह्मा है। जिस परमात्मा के शब्द से सारा ब्रह्मार्यंड सर्जित हुआ है वही परमात्मा इसमें प्रवेश कर (विश्—प्रवेश करना धातु पर से) इसका पालन करता है। इस रूप में वह विष्णु कहलाता है। श्रीर इस पालन के लिए परमात्मा को इस जगत् में श्राकर भक्त का सहायक होना पड़ता है श्रीर दुष्ट का विनाश करना पड़ता है, इसलिए माना जाता है कि विष्णु के विविध अवतार हुए। परमात्मा का तीसरा स्वरूप 'रुद्र' या 'शिव' कहलाता है। तूफान में त्रकट होने वाली परमात्मा की उम्र मूर्ति को वेद में रुद्र का नाम दिया गया था तथा उसकी श्रानि के साथ एकता स्थापित की गई थी। अग्नि सब वस्तु को भस्म कर **डालती है और संहार का देवता है, इसलिए रुद्र भी परमात्मा** की संहार की मूर्ति बनता है। अग्नि की उठती ज्वाला इसकी मृर्ति (शिवलिङ्ग) है।

श्रीन की शिखा के श्रास-पास लिपटा धूम इसकी जटा है, श्रीन की वेदी इसकी जल-नाली है और इसकी मस्म इसके जपासकों के लिए धारण करने का चिह्न है। परन्तु श्रीन केवल संहार का देव नहीं है। हम पहले देख चुके हैं कि वह घर-घर में रहने वाला परमात्मा का तेज हैं—घर के कल्याण का श्राधार उस पर है और इसीलिए वह 'शिव' (मंगल) श्रीर 'शंका' (सुखकर) भी कहलाता है।

त्रह्मा की उपासना वर्तमान काल में हिन्दू धर्म में नहीं चलती —शिव और विष्णु के उपासक बहुत हैं। शैव पन्थ

१. सिर्फ श्रजमेर के पास पुष्कर चेत्र में ब्रह्मा की मूर्ति है।

का चिह्न भरम, रुद्राच और तीन रेखा का आड़ा तिलक है। गोपी चन्दन, तुलसी की माला और खड़ा तिलक वैप्लव पंथ के चिह्न हैं।

स्मार्त हिन्दू शिव, विष्णु, स्र्यं, गण्पित श्रीर श्रंविका (माता)—ये पाँच हेव के 'श्रायतन' श्रर्थात् रहने के स्थानों की पूजा करते हैं। एक ही हेव हें परन्तु वह पाँच स्थानों में प्रकट होकर पाँच श्रलग-श्रलग नाम पाता है, इसलिए वे पंचदेव कहलाकर 'पंच-श्रायतन' कहलाते हैं। प्रत्येक श्राह्मण को संध्या-वंदन में वृद्धि के प्रेरक प्रकाश स्वरूप सविता यानी सूर्य की उपासना करनी पड़ती है। इसके श्रतिरिक्त परमात्मा के हो स्वरूप, जिसेगें से एक लोकरज्ञा के लिए श्रवतार श्रहण करता है श्रीर दूसरा मंगल सुखकारी है—एक विष्णु श्रीर दूसरा शिव—पूजे जाते हैं। इसके श्रतिरिक्त गण्पित, वैदिक श्रह्मण्स्पित—वाणी का, विद्या का, सब विद्या दूर करने वाला हेव है श्रीर श्रविका सांख्य की प्रकृति है। वही वेदान्त की माया—जगन्माता-शक्ति है श्रीर संसार से पार लगाने वाली विद्या-शक्ति भी यही है।

### ग्रवतार

विष्णु जगत् का पालनकर्ता है और इसलिए इनको जगत् के रत्त्रण के लिए जगत् में आकर (प्रकट होकर) विविध कार्य करने पड़ते हैं। यह अवतार लेना किसी अन्य स्थान से यहाँ आना नहीं, क्योंकि विष्णु तो सर्वव्यापक है, परन्तु अपने स्वरूप में से अवतार लेकर इस जगत् में वड़ी-बड़ी विभूति के रूप में प्रकट होना ही अवतार है।

१. स्मार्त—जो किसी भी संश्रदाय में दीचित नहीं हुआ परन्तु जो सिर्फ स्मृति का धर्म पालता है।

विष्णु के दस निम्न अवतार गिनाये गए हैं—

(१) मत्स्य—मत्स्य ज्ञल के बाहर नहीं दिखाई पड़ता,परन्तु जल के अन्दर संचार करता है उसी तरह यद्यपि परमात्मा ' इस विश्व में दिखाई नहीं पड़ता तो भी अन्दर विद्यमान है।

- (२) कूम-कछुत्रा जिस तरह अपने अंगों का संकोच करता है और प्रसार करता है उसी तरह परमात्मा भी अपने श्रंग के संकोच-विकास से जगत् की सर्जना और उसका संहार करता है।
- (३) बराह्—जिसको 'यज्ञ बराह' भी कहते हैं। जल में डूबी हुई पृथ्वीका वह उद्घार करता है। यह वराह ही आदित्य, यज्ञमृति विष्णु है।

(४) नरसिंह—परमात्मा का नर श्रौर सिंह—मानुषिक श्रौर विकराल—होनों रूपों का इसमें समावेश होता है।

(४) वामन-परमात्मा छोटे-से-छोटा छौर बड़े से भी यड़ा हो जाता है। सारा ब्रह्माएड इसके तीन पदों के लिए भी पर्याप्त नहीं होता (देखो ऋग्वेद संहिता)।

(६) परशुराम—स्त्रिभमानी स्त्रौर दुराचारी को उप द्रख

देने वाले परमात्मा का स्वरूप इसमें बताया गया है।

(७) राम-परमात्मा के न्याय और सत्यवचन रूपी धर्म

का रामावतार में दुर्शन होता है।

( = ) कृष्ण — कृष्णावतार में गोकुल का कृष्ण और भारतयुद्ध का कृष्ण — ये दो भावनाएँ इकड़ी मिल गई हैं। गोकुलमधुरा का कृष्ण 'गोप' कृष्ण है और भारत युद्ध का कृष्ण
अर्जु न का 'सखा' कृष्ण है। परमात्मा सम्बन्धी ये दो भावनाएँ
— गोप और सखा की—ठेठ ऋग्वेद संहिता से चली आती हैं।
वहाँ आदित्य (विष्णु) को 'गोप' विशेषण लगाया गया है
और जीवात्मा और परमात्मा को दो सखा—जोडुआ—कहा है।

यही 'नर' श्रीर 'नारायण' हैं श्रीर इनके श्रवतार श्रर्जुन श्रीर कृष्ण हैं। कृष्णावतार में प्रेम, लच्चण, भक्ति श्रीर कर्मयीग का उपदेश किया गया है।

( ६ ) बुद्ध- बुद्धावतार में ज्ञान, शान्ति, समता, दया वगैरा दयातु, ज्ञानी श्रौर योगी के गुण प्रकट होते हैं।

(१०) कल्कि—कल्कि अवतार सत्य, न्याय और धर्म की विजय की मनुष्य द्वारा वाँधी गई आशा की भावना है।

### स्तोत्र

देव—जो स्वयं पुरवशालियों के घर में तदमी रूप हें श्रीर पापियों के घर में दारिद्रच-रूप हैं, ज्ञानियों के हृद्य में बुद्धिरूप हैं, सत्पुरुषों का श्रद्धारूप हैं श्रीर कुलवान की लड़्जा (खोटा काम करते शरम श्राना) रूप है—ऐसी तुमको हम नमस्कार करते हैं हे देवि! विश्व का रच्च एकर हे देवि! तू सकल शास्त्र की सारभूत चुद्धि के रूप में प्रसिद्ध है। तू दुर्गा इस कठिन मवसागर की श्रसंग (जिसको यह समुद्र का जल छू नहीं सकता) नौका है। विष्णु के हृद्य पर ही वास करने वाली लच्मी तू ही है श्रीर चन्द्रमौलि (शिव) में वास करने वाली गौरी भी तू ही है।

जो देवी सर्वभूत में मात्र शक्ति रूप से, बुद्धि रूप से, जमा रूप से, शान्ति रूप से, क्रान्ति खादि रूप से विद्यमान है। चिति (चैतन्य) रूप से जो इस सारे जगत् को व्याप्त कर रही हैं उसको नमस्कार! उसको नमस्कार! वारम्बार नमस्कार!

[ मार्कराडेय पुराण ] जगत्कर्ता प्रभु इस त्रिमुबन की सृष्टि करता है, उसमें उसकी क्या इच्छा (हेतु ) होगी ? उसका शरीर क्या होगा ? उसके साधन क्या होंगे ? क्या वस्तु लेकर यह वनाया होगा ? ( अर्थात् ईश्वर के जगत्कर्तृत्व के लिए जो-जो वस्तुएँ जरूरी हैं वे असम्भव हैं, इसलिए जगत् का कर्ता ईश्वर है ही नहीं )। इस कुतर्क द्वारा कि जिसको अतक्ये ऐश्वर्य वाले तुममें अवकाश ही नहीं है और इसलिए जो बुरा है, कितने वाचाल मूर्ख जगत को भरमाते हैं।

वेद, सांख्य, योग, पशुपित (शैंव) मत, वैष्ण्व मत श्रादि श्रातग-श्रातग पन्थ हैं उनमें श्रमुक उत्तम है, श्रमुक श्रच्छा है—ऐसा कहा जाता है। परंतु यह विविधता मनुष्य की भिन्त-भिन्न रुचि के कार्ण हुई। टेढ़े-सीधे श्रनेक मार्गों से जाने वाले मनुष्यों का पहुँचने का स्थान तो एक ही है जिस प्रकार सारे जल-प्रवाह श्रन्त में समुद्र में ही पहुँचते हैं।

यदि समुद्र को दावात वनाया जाय, उसमें नीलगिरि जितना काजल (स्याही)भरा हो, उत्तम कल्पवृत्त की कलम हो और पृथ्वी कभी कागज हो और उसको लेकर सरस्वती स्वयं हमेशा लिखती रहे तो भी हे प्रभु ! तेरी महिमा का पार तो वह नहीं पा सकती।

[ महिम्नः स्तोत्र ]

जिसकी कृपा मूक को वाचाल करती है और पंगु को पर्वत पार कराती है, इस परमानन्द माधव को मैं प्रणाम करता हूँ।

हे देवाधिदेव ! तू ही मेरी माता है, तू ही पिता है, तू ही बन्धु है, तू ही मित्र है, तू ही विद्या है, तू ही धन है। हे देवाधि देव ! मेरा सर्वस्व तू ही है।

वही शुभलग्न है, वही शुभ दिवस है, ब्रह्योग भी वही है श्रीर चन्द्रवल भी वही है, विद्यावल भी वही है, श्रीर देवबल भी वही है कि जब हे लक्सीपित प्रभु ! मैं तेरे दो चरणकमलों का स्मरण कहाँ।

पवित्र चाहे अपवित्र श्रवस्था में रहकर जो पुरहरीकान भगवान् का स्मरण करता है यह बाहर और अन्दर से पवित्र ही है।

[ प्रकीर्ण स्तोत्र ]

सैकड़ों योजन से भी जो "गंगा, गंगा" चिल्लाता है वह सव पापों से मुक्त हो जाता है और विप्ताु-लोक में जाता हैं।

हे दया सागर! इस संसारहृपी सर्प से मेरा (जो तेरी शरण आया है) रच्ए कर।

[ विविध ]

## शंकराचार्य

हिन्दू धर्म के इतिहास में हमने जिसको संस्कृत-काल कहा उसके अन्त भाग में इस धर्म को फिर से जागृत करने वाले कई श्राचार्य हुए। इन्होंने प्राचीन ब्रन्थों में से थोड़े-से मुख्य-मुख्य भन्य लेकर जैसे कि उपनिषद्, भगवद्गीता, वेदान्तसृत्र—उन पर भाष्य लिखा। श्रीर इनके द्वारा सञ्चा सनातन हिन्दू धर्म क्या है—यह लोगों को समकाया तथा उनको सचे धर्म के माग़ें पर लाने के लिए संस्थाएं बनाईं। इन ऋाचार्यों में सबसे प्राचीन शंकराचार्य हैं।

श्री शंकराचार्य केरल देश में एक ब्राह्मण्-माता के पेट से **उत्पन्न हुए थे। इनके पिता की इनके शैशव में ही मृत्यु हो जाने** के कारण इनको पाल-पोसकर वड़ा करने का काम इनकी माता के सिर पड़ा। माताने इनका पूर्ण स्नेह से लालन-पालन किया। पांचवें वर्ष सगे-सम्वन्धियों की मदद से इनका जनेऊ किया। शंकर ने ब्रह्मचर्य धारण किया और सकल शास्त्र में पारंगत हो गए। समय होने पर मां इनको संसार में, गृहस्थाश्रम में, फँसाने का विचार करती थीं तब शंकर ने एक दिन माता के पास हाथ जोड़कर संन्यास बहुण करने की अनुमति माँगी। माता के कोमल हदय को इससे वड़ा दु:ख हुआ। फिर ऐसा कहा जाता हैं कि एक वार शंकर नदी में नहाने गये थे वहाँ मगर ने इनका पाँच पकई लिया। शंकर ने चीख मारी, उसको सुनकर माता दौड़ी आईं। उनसे शंकर ने कहा कि माता यदि तुम मुभे संन्याम लेने की अनुमति दो तो यह मगर मुभे छोड़ दे। इसलिए माता ने चैसा करना कवृल कर लिया और मगर ने शंकर का पैर छोड़ दिया। इस कथा का तात्वर्य यह मालूम पड़ता है कि शंकर ने अपनी माता को यह समभाया कि इस संसार रूपी नदी में मोह हूपी मगर मनुष्य को पकड़ता है और इसके मुँह में से कूटने का उपाय संन्यास के सिवा दूसरा नहीं है। इस समभ से माता ने इनको संन्यास यहण करने की आझा दी।

रांकर ने यह सोचकर कि वृद्ध माता को दूर नहाने जाने की दिक्कत न पड़े घर की कृष्ण की मृित को नदी-किनारे लाकर स्थापित किया। सगे लोगों को मां के सुपुर्द किया और कहा कि है मां जब तू याद करेगी तब मैं आकर तेरे समझ खड़ा हो जाऊँगा। तत्वश्चात् शंकराचार्य ने नर्मदा नदी के किनारे जाकर गोविन्द पादाचार्य के पास संन्यास लिया और उनके पास से वेदान्त के साथ योग का भी गहरा झान प्राप्त किया। ऐसा कहा जाता है कि ये प्रयाग गये, वहाँ कुमारिल मह ने अग्नि सुलगाई और उसमें उन्होंने अपना देह होम दिया। अग्नि ने इनके आधे शरीर को जला दिया था। वहाँ शंकर ने इनको झान का उपदेश किया, उसको सुनकर कुमारिल मह ने कहा—"यितराज! मैंने नास्तिक मत का खंडन कर वैदिक कर्म-मार्ग का प्रवंतन किया है, तुम झान मार्ग का प्रवर्तन करना और उसके लिए मंडनिम्अ

नाम के एक मेरे शिष्य के पास जाकर उस पर जय प्राप्त करना।"

शंकराचार्य मंडनिमश्र के गाँव श्राये। गाँव पास आकर पनिहारियों से मंडन मिश्र का घर पूछा । उन्होंने निशानी वताई-"जिस घर के ट्रवाजे तोता-मैना वेट उच्चारण कर रहे हों तथा शास्त्रीय वाद-विवाद कर रहे हों उसको मंडनिमश्र का घर समभना।" शंकर ने मंडन मिश्र का घर इस निशानी से हुँ ह निकीला। मंडन मिश्र श्राद्ध करताथा। वह संन्यासी को देखकर वहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि श्राद्ध में संन्यासी का आना निषिद्ध गिना जाता है। तत्पश्चात् मंडन मिश्र और शंकर भगवान का मीमांसा श्रौर वेदान्त-विषयक वाद-विवाद शुरू हुआ। उसमें मंडन मिश्र की पत्नी मध्यस्थ वनी। इन दोनों का विवाद सुनकर श्रन्त में सरस्वती ने शंकराचार्य की जय घोषित की चौर पहले की प्रतिज्ञा. के मुताबिक मंडन मिश्र संन्यासी हो गया। उसके वाद शंकराचार्य ने सारे हिन्दुस्तान में घूमकर प्राचीन उपनिषदों के श्रद्ध तवाद और ज्ञानवाद का प्रचार किया श्रौर उसके रहाए के लिए हिन्दुस्तान के चारों कोनों में चार मठ स्थापित किये; उनमें अपने चार मुख्य शिष्यों को नियोजित किया। इस सब समय में शंकराचार्य श्रपनी ाता को भूल नहीं गए थे। वह स्तेहालु पुत्र माता के अवसान-समय उसके पास जा पहुँचा और सगे-सम्बन्धी उसकी दाह-किया करने भी न त्राये। उससे जराभी न घवराते हुए शंकराचार्य ने उसकी सव अन्त्येष्टि क्रिया की, यंद्यपि संन्यासी को क्रिया का निपेध है। स्वयं को और जगत् को यह महान सत्य दिखाया कि शास्त्र के विधि-निपेध की अपेक्षा माता पुत्र का स्नेह अधिक है।

शंकराचार्य के हिन्दुस्तान पर दो बड़े उपकार हैं--(१) एक

तो इनके समय में हिन्दुस्तान में असंख्य छोटे-बड़े देवों की भाँति-भाँति की पूजा, तत्सम्बन्धी असंख्य धार्मिक वहम श्रीर प्राय: दुराचार प्रचितित थे—उनका इन्होंने खरडन किया। इस खरडन के साथ ही इन्होंने बताबा कि शिव श्रौर विप्ताु एक ही परमात्मा के श्रानन्द श्रौर व्यापकता सृचित करने वाले भिन्न-भिन्न नाम हैं और देवी ही परमात्मा की जगन्माता माया शक्ति हैं। (२) दूसरे शंकाराचार्य ने जीवमात्र का परमात्मा में श्रद्धेत सिद्ध कर श्रागे चलकर श्रस्फुटित होनेवाले ज्ञान-प्रधान सन्त धर्म (कवीर वगैरा) का वीजारोपण किया। इस सम्बन्ध में एक आख्यायिका ऐसी है कि एक बार शंकराचार्य श्रपने शिष्यों को लेकर काशी में गंगा नहाने जाते थे वहाँ रास्ते में इनको एक अञ्चल ने रोक लिया। उससे शंकराचार्य ने कहा-"हट, दूर हो" तब अञ्चत ने इनको उपदेश दिया-"हे महाराज ! में बाह्मण् श्रीर तुम चारडाल—ऐसी मिण्या बुद्धि श्रापको शोभा देती हैं ? शरीरमात्र में रहने वाला परमात्मा ही हमारा-तुम्हारा श्रीर सबका सच्चा स्वरूप है-यह क्यों भूल जाते हो ?" शंकराचार्य को यह सुनकर एकदम अपने स्वरूप का भान हुआ श्रौर ऐसा अभेट ज्ञान जिसने प्राप्त किया है वह मास्रण हो या श्रञ्जूत-चाहे जो हो-परन्तु वह वन्दनीय है-यह उन्होंने घोपित किया। यह है आगे चलकर ऊपर आने वाला सन्त धर्म का बीज।

रांकराचार्य ने १६वें वर्ष से संन्यास ग्रहण कर सोलह वर्ष उपिनपट् धर्म का उपदेश किया। इसी वीच उन्होंने कन्या- कुमारी से विद्विकाश्रम और काश्मीर तक तथा द्वारका से जगन्नाथपुरी तक हिन्दुस्तान के सब माग में पैदल चलकर खूव यात्रा की। राज्यों की श्रन्धाधुन्ध में इस काल में इनको कैसे दुःस फेलने पड़े होंगे—यह हम सहज कल्पना कर सकते हैं।

शारीरिक श्रम के परिणांमस्वरूप उसी तरह वाद-विवाद श्रीर उपदेश के कारण जो वेहदश्रम उठाना पड़ा उसके कारण वत्तीस वर्ष की तरुण वय में उनका देहावसान हो गया। इनके मुख्य सिद्धान्त नीचे लिखे श्रनुसार हैं—

(१) धर्म और भक्ति से चित्त शुद्ध होता है, परन्तु इस संसार से मुक्ति दिलाने वाला अन्तिम साधन तो ज्ञान ही है।

(२) वह ज्ञान यह है कि—ब्रह्म सत्य है, जगत् मिथ्या है श्रीर जीव (श्रगर सच देखा जाय) तो ब्रह्म रूप ही है।

(३) इस ज्ञान को ठीक-ठीक प्राप्त करने के लिए संन्यास की जरूरत है और यह संन्यास जिस घड़ी सज्ज्ञा वैराग्य उपजता है, उसी घड़ी लिया जा सकता है। गृहस्थाश्रम में उतरने की जरूरत नहीं है।

#### उद्धर्ग

त्रहा सत्य है, जगत् मिथ्या है, जीव केवल त्रहा ही है। हे विष्णु—मेरी अनीति दूर करो, मेरा मन मेरे वश करो, विषय-रूपी मृगतृष्णा को शान्त करो। मुक्तमें भूतद्या—प्राणी-मात्र के प्रति द्या—उत्पन्न कर और संसार-सागर में से मुक्ते तारो।

हे नाथ ! देखों कि हमारे-तुम्हारे वीच की भेद-वृद्धि मुक्तमें से विलीन हो गई है तथापि (मैं जानता हूँ कि ) में तेरा आवि-भीव हूँ, तू मेरा आविर्भाव नहीं। तरंग (लहर) समुद्र का आविर्भाव है, समुद्र तरंग का आविर्भाव नहीं। हे मूद्रमित (मूर्ख), गोविन्द को भज, गोविन्द को भज, गोविन्द को भज। जव मृत्यु पास आकर खड़ी होगी उस समय यह व्याकरण। रटना तेरे काम नहीं आयगा।

शरीर काशी चेत्र है और ज्ञान रूपी त्रिभुवन माता सर्वे व्या-पक गंगा है, भक्ति और श्रद्धा गया है, और श्रपने गुरू के

चरणों का ध्यान रूपी योग ही प्रयाग है। स्थूल, सुद्रम और कारण देह, जायत, स्वप्न और सुपुप्ति की अवस्था इत्यादि सर्वे त्रिपुटियों के परे जो सब प्राणियों के अन्तःकरण का साची अन्तरात्मा है वही काशी विश्वेश्वर है। ये सब मेरे देह में ही रहते हैं तो फिर दसरा तीथे कहाँ है ?

· चांडाल—हे उत्तम ब्राह्मण्, मुक्ते बता—तू किसको दूर करना चाहता है ? अन्तमय से (देह से) अन्तमय को हटाना चाहता है या चैतन्य से चैतन्य को अलग करना चाहता है ? (ऋर्थान् देह लो या आत्मा, दोनों तरह से अपना अभेद हैं।)

[ शङ्कराचार्य कृत स्तोत्रादिक ]

# रामानुजाचार्य

इन महान् आचार्य का जन्म ई० स० १०१७ में हुन्त्रा था। इनके पिता का नाम केशव स्वेमया जी ख्रौर माता का नाम कान्तिमर्ता था। बचपन में इन्होंने यादवप्रकाश नाम के एक वेदान्ती के पास अभ्यास किया। ऐसा कहा जाता है कि अभ्यास के बीच उपनिपद् के बाक्यों के अर्थ की वावत इनके और गुरू के वीच जो समय-समय पर मतभेट पड़ता था उसके कारण उनके बीच ऐसी विरोध की भावना जागृत हुई कि गुरू इनको मार डालने के इरादे से काशी की यात्रा में साथ लेगए। परन्तु इनके एक ममेरे भाई ने इनको चेतावनी देदी, इसलिए वे रास्ते में से भागकर एक भील और भीलनी (कथा में जिनको नारायण और लक्सी कहा है ) की मदद से कांची नगरी आ पहुँचे । वहाँ यामुनाचार्य नाम के एक विशिष्टाह्र तन्नादी भक्त वेदान्ती नें इनको श्रीरंग आकर अपने पंथ की दीचा लेने को कहा। रामानुजाचार्य के पहुँचने से पहले ही यामुनाचार्य देह छोड़

चुके थे। आचार्य के शव के दाहिने हाथ की तीन श्रंगुलियों को मुड़ी देखकर रामानुजाचार्य ने पूछा कि ये क्यों मुड़ी हैं? यामुनाचार्य के शिष्यों ने उत्तर दिया कि मरण-समय वे तीन बातें गिनाकर उनको सिद्ध करने के लिए आपको कहते गए हैं— एक तो ब्रह्मसूत्र पर विशिष्टाह्र त का भाष्य लिखना, दूसरे 'पराशर' का नाम रखना और तीसरे 'शठ कोप' का नाम रखना। रामानुजाचार्य ने इन प्रतिज्ञाओं को स्वीकार किया और कालकम में उनको पूरा किया।

रामानुजाचार को स्त्री अपने योग्य न मिली थी और उसके साथ घटित हो-तीन प्रसंगों से इनको वैराग्य हो गया। शास्त्र में — श्रुति उसी तरह स्मृति में — उपिट्प्ट गृहस्थाश्रम धर्म का ये बराबर पालन करते थे और इसिलए एक वार इनकी पत्नी ने घर में अन्त होते हुए भी एक अतिथि को द्रवाले से लौटा दिया। जब इन्होंने यह बात सुनी तब इनको अत्यन्त खेद हुआ और ऐसे अनुभव बहुत वार होने से आख्रिरकार इन्होंने संन्यास लेकर श्रारंग जो में वास किया। वहाँ इनके गुरू महापूर्ण स्वामी से इनको जो उपदेश मिला उसके सम्बन्ध में ऐसा कहा जाता है कि उसमें यह शर्त थी कि किसीसे भी वह उपदेश नहीं कहना, परन्तु इस शर्त को तोड़ने के बदले गुरू के शाप से मुक्ते नरक-यातना भले ही भुगतना पड़े लेकिन में इस सत्य को अन्य जीवों को दिये विना नहीं रहूँगा—ऐसा निश्चय कर इन्होंने गुरू के पास से मिले उपदेश को जगत् में प्रकट किया।

रामानुजाचार्य के सिद्धान्त में घ्यान रखने योग्य वातें नीचे लिखे अनुसार हैं—

विष्णुपुराण का महर्षि ।

२. शठ कोप नाम का प्राचीन काल में तमिल देश में एक गृह भक्त हो गया है।

- (१) परमातमा सर्वकल्याण गुरण से परिपूर्ण है। सृष्टि के जड़ पदार्थ छोर चेतन जीव उसके शरीर रूप हैं। यह शरीर परमात्मा का विशेषण है, इसलिए इस सिद्धान्त को विशिष्टाहै त सिद्धान्त के नाम से जाना जाता है।
  - (२) भागवत मत ही सचा वेदान्त मत है।

(३) कर्म और (श्रात्मा का) ज्ञान— ये दोनों मिलकर भक्ति उपजाते हैं श्रीर भक्ति ही परमात्मा तक पहुँचने का साधन है। परमात्मा की भक्ति ही उसका सचा ज्ञान है।

(४) रामानुजाचार्य वर्णाश्रम धर्म के कर्मकारङ की बहुत महत्व देते हैं। उसमें से सिर्फ एक खिड़की खुली रखते हैं और वह है प्रपत्ति की। इस दृष्टि से रामानुजाचार्य के लिए ब्राह्मण और शुद्ध का भेद नथा—यह वताने वाली एक आख्यायिका ऐसी है कि यामुनाचार्य का शिष्य कांचीपूर्ण शुद्ध था, परन्तु परमभक्त था। उसकी खिलाने से मानो घर अपिवत्र हो गया हो, इसप्रकार जगह और वर्तनों को धोती से पोंछती तथा स्वयं स्नान करती अपनी स्त्री को देखंकर रामानुजाचार्य को बहुत बुरा लगा।

## मध्वाचार्य

ई० स० १२-१३ वी शताब्दी में मध्याचार्य नाम के एक आचार्य हुए। ये ऋग्वेद सहिता वगैरा अन्यों के खास अभ्यासी थे और इसलिए इनका सुकाव भक्ति की ओर अधिक था। इनको शंकराचार्य का अद्धेतवाद विलक्जल पसन्द नहीं आया। रामानुलाचार्य की तरह थोड़ा-वहुत अद्धेत भी स्वीकार करते हुए इन्होंने ईश्वर, जीव और जड़पदार्थ—सबका परस्पर भेद अति-पादन किया। रामानुलाचार्य की माफिक मध्याचार्य भी विष्णु को ही परम देव मानते हैं और ब्रह्मा, शिव वगैरा उसके वशवर्ती

रेव हैं, ऐसा कहते हैं। इसके उपरान्त इनके सिद्धान्त का संचेप में सार यह हैं—

(१) स्वतंत्र श्रीर परतंत्र—इस तरह के दो तत्व हैं। उसमें स्वतंत्र परमात्मा विष्णु है; श्रान्य सर्वे त्रझादिक देव, सामान्य जीव तथा जड़ पदार्थ परतंत्र हैं। वे विष्णु के श्रधीन हैं श्रीर

विष्णु जैसा चलाता है, वैसा चलते हैं।

(२) जीव सेवक हैं श्रौर विष्णु सेन्य है। विष्णु की सेवा में मुख्य भजन है। यह भजन तीन प्रकार से हो सकता है— वाणी, शरीर श्रौर मन द्वारा। सत्य, हित. प्रिय वोलना तथा स्वधमें के अन्थ पढ़ना (स्वाध्याय)— ये चार वाणी द्वारा की जाने वाली भक्ति के प्रकार हैं। दान, परित्राण् (संकट में से दुःखी को तारना) श्रौर परिरक्षण (श्राते दुःख को टालना) ये तीन शारीरिक भजन के प्रकार हैं। श्रौर दया, स्पृहा (प्रभु के प्रति रुचि) श्रौर श्रद्धा—ये तीन मानसिक भजन के प्रकार हैं। इस तरह सब मिलकर भजन के दस प्रकार हैं।

# वल्लभाचार्घ '

इस श्राचार्य का जन्म ई० स० १४७६ में दृष्ण्य के एक वाह्मण कुटुम्ब में हुश्रा था। इनके पिता लह्मण्यम् जी श्रीर माता यत्त्रमागाम काशी से स्वदेश जाने की निकले थे, वहाँ रास्ते में चम्पारण्य में माता के गर्भसाब हुश्रा श्रीर उन्होंने गर्भ की मरा समस्त्रकर एक शमी बृह्न के सोंखला में पत्तों से टककर रख दिया। परन्तु रात में स्वप्न श्राते के कारण माता-पिता ने खोखला में जाकर देखा वो बालक खेलता देखा। उन्होंने वालक को पाता-पोता, योग्य वय में उसका जनेऊ किया श्रीर जो श्रेष्ठ पंडित कुल के बालक को शोभा दे, ऐसे वेंद से लगाकर सब प्रकार का श्रम्यास कराया। पिता के मरण के वाद श्राचार्य महाराज पृथ्वी

का (हिन्दुस्तान) परिक्रमण करने के लिए निकले, उसमें पहले तो इन्होंने कृप्णदेव राजा की सभा में पंडितों को पराजित कर राजा से पुष्टिमागें के सिद्धान्त स्वीकार करवाए। उसके वाद श्राचार्य महाराज ने दिल्ला में रामेश्वर-पर्यन्त, पश्चिम में गुजरात श्रीर सिन्ध, उत्तर में हरिद्धार गंगोत्री श्रीर पूर्व में जगन्नाथपुरी तक खूब प्रयेटन किया श्रीर मिक्नमार्ग का श्रच्छी तरह से स्थापन किया।

्चल्लभाचार्यं का सिद्धान्त नीचे लिखे अनुसार है-

(१) श्राग्ति में से जिस प्रकार चिनगारी निकलती है श्रायवा जिस प्रकार मकड़ी अपने में से जाला निकालती, है उसी तरह , ब्रह्म में से जीव तथा जड़ सृष्टि निकली हैं।

(२) शंकराचार्य ब्रह्म में मायारूपी मेल मानते हैं और रामानुजाचार्य इसमें जीव और जड़ पदार्थरूपी विशेषण लगाते हैं। यह सब इस सिद्धान्त में नहीं है इसलिए वल्लभाचार्य इसको 'शुद्धाद्वेत कहते हैं।

(३) कृष्ण ही पुराण पुरुपोत्तम परमात्मा है श्रोर वसको पाने का साधन मक्ति है। ज्ञान श्रीर वैराग्य भक्ति के साधन रूप में काम श्राते हैं, परन्तु परमात्मा को पाने के लिए श्रन्त में तो भक्ति की ही जरूरत है।

(४) इस भक्ति के विविध प्रकार हैं, परंतु उसमें प्रेम तज्ञण भक्ति उत्तम है। फिर उसकी भक्ति के मर्यादा और पृष्टि नाम के हो मार्ग हैं। शास्त्र के विधि-निपेधों का ख्यात रखकर प्रभु की सेवा करना मर्यादा मार्ग है। शास्त्र में बताये गए साधन न होते हुए भी केवल प्रभु की कृपा पर ही आधार रखकर उसकी भक्ति करना और कृपापाना पुष्टि मार्ग है। पुष्टि अर्थात् पोपण,

पुष्टि, यानी खाना पीना और देह पुष्ट करना--एसा कुछ लोग अर्थ , यरते हैं—यह विलक्ष्त मृत है।

प्रभु जीवात्मा का धांर्मिक पोपण करे; श्रर्थात् उसकी स्वतंत्र कृपा जिसको शास्त्र के नियम की भी जरूरत नहीं है।

संत्तेप में 'शुद्धाद्वेत' श्रौर 'पुष्टि मार्ग' इन दोनों को वल्लभा-चार्च के प्रमुख सिद्धांत कहा जा सकता है।

भाषा युग

तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी से हिन्दुस्तान में नया ही जमाना शुरू होता है। इस समय इस देश में मुसलमानों का राज्य स्थापित हुआ। परन्तु इससे भी अधिक महत्व की वस्तु यह है कि अब से हिन्दुस्तान के धार्मिक ख्दगार संस्कृत के बदले भाषा में होने तो। इससे इसके धर्म को नया ही जीवन मिला। इतना ही नहीं, परन्तु जो नया धार्मिक चेतन्य देश में व्याप्त हो गया वह ऐसा प्रवल साबित हुआ कि उसने संस्कृत न जानने वाले अनेक मूकों को वाणी दी और जो पर्वत संस्कृत पढ़े-लिखे पंडित न लांघ सकते थे, वे उसको सरलता से लांघ गए। इस धार्मिक ख्यान का खास लन्नण निम्न प्रकार का झात होता है—

- (१) एक तो संस्कृत के बदले भाषा का प्रयोग।
- (२) कर्मकांड के प्रति अरुचि और उसके साथ अनेक देवी-देवताओं की उपासना के वदंते एक विष्णु या इस तरह के किसी नाम के एक परमात्मा में ही निष्ठा।
- (३) इस परमात्मा के द्वार पर किसी भी तरह का भेद नहीं। वह प्रभु बाह्यणों का ही नहीं, कुम्हार, दरजी, हज्जाम, छीपा, कसाई श्रीर श्रकृत तक का है।

वह पुरुष का ही नहीं, स्त्रियों का भी है; वह बाबा श्रौर त्यागी का ही नहीं, गृहस्थ श्रौर संसारी का भी है। (४) यज्ञयाग-जप तप कर्मकाएड से यह नहीं मिलता; इसको आत्मा के अन्तर में ही अनुभव करना है।

भागवत धर्म में या श्रद्धेत सिद्धान्त में यह उपदेश कुछ नया नहीं है, परन्तु श्रनेक शताब्दियों तक जो धूलि-धूसरित हो गया था वह उस समय हिन्दुस्तान के धार्मिक जीवन में फिर से चमक उठा। इस नये धार्मिक श्रभ्युत्थान में दो प्रवाह दिखाई पड़ते हैं—एक ज्ञान-प्रधान श्रीर दूसरा भक्ति-प्रधान।

भाषा (चलत् वोली) निश्चय ही शाखा है श्रीर संस्कृत मूल
• है। मूल धूल में रहता है, परन्तु फल-फूल तो शाखा पर ही हैं।
[एक हिन्दी दोहा]

### सन्त-साधु

- (१) रामानन्द—लोगों का कहना है कि ये (ई० स०१४-१४वीं राताच्दी में) रामानुजाचार्य के संप्रदाय में पाँचवें श्राचार्य थे। दिल्ला के वेप्णवों ने इनका अपमान किया, इसलिए रामानन्द ने वहाँ से काशी श्राकर मठ स्थापित किया। इन्होंने रामानुजाचार्य की तरह भक्ति-मार्ग का उपदेश किया। परन्तु रामानुजाचार्य ने विष्णु-वायुदेव, पुरुषोत्तम-नारायण वगैरा नामों से परमात्मा का उपदेश किया था। उसकी जगह रामानन्द जी ने एक राम-नाम की महिमा प्रवर्तित की तथा रामानुजाचार्य ने जात-पाँत का भेद माना था, वह इन्होंने छोड़ दिया।
- (२) कवीर—(ई० स०१४वीं शताब्दी) रामानन्द के बारह शिष्यों में से एक कवीर थे। ये अपने ज्ञान के कारण से कवीर साहव के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने मूर्तिपूजा, उसी तरह व्रत, जप, तप वगैरा धर्मकाण्ड की प्रक्रिया का जोरदार खण्डन किया और 'राम' और 'रहीम', हिन्दू और मुसलमान, दोनों का

ईश्वर एक ही है—इसका प्रतिपादन किया। इनका उपदेश श्रद्ध तवाद, वैराग्य और ज्ञान का था और ऐसा कहना भी श्रवु-चित न होगा कि संस्कृत-काल में जो ज्ञान शंकराचार्य ने दिया वह इस भाषायुग में कवीर ने दिया। हिन्दू और गुसलमान, होनों कवीर की अपने-अपने ढङ्ग से मानते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इनकी मृत्यु के वाद इनको जलाया जाय या गाड़ा जाय—इस तरह का मगड़ा इनके शिप्यों में टठ खड़ा हुआ; परन्तु जब इनके शरीर पर की ढकी हुई चादर उठाई गई तब इनके शरीर की जगह सिर्फ फूल का ढेंर मिला।

- (३) नानकशाह (ई० स० १४६६—१४३८) इनके विचार कवीर साहव से मिलते थे; न कोई हिन्दू और न कोई प्रसल मान है, इस प्रकार के धर्म और जाति के भेद का इन्होंने निपेध किया है तथा अद्वेतवाद का प्रतिपादन किया है। इस कारण से इनके पन्थ को कुछ मुसलमानों ने भी प्रहण किया। परन्तु नानकशाह मूल हिन्दू धर्म के ही उपदेशक थे। इन्होंने गुरु-महिमा खूव गाई है तथा जन्म-मरणक्षी संसार के चक्कर से छूटकर 'हरि' में मिल जाना आदि वेदान्त का उपदेश किया है। सिक्ख लोग नानकशाह के अनुयायी हैं और इनके साधू संसार से विरक्त रहते हैं, इसलिए उदासी वाबा कहलाते हैं। इनके पन्थ का मुख्य प्रन्थ 'आदि प्रन्थ' के नाम से प्रसिद्ध है।
  - (४) तुलसीदास (ई० स० १४३२—१६२३) रामानन्द के बाद गुरुकम में सातबें, प्रसिद्ध 'तुलसीकृत रामायण' के कर्ता तुलसीदास जी हुए। ईनका राम पर श्रद्धुत प्रेम था। भारत के तत्व-झानियों के उच तत्व-विचार और संसार के स्वरूप-सम्बन्धी 'चितन से इनका काव्य स्थल-स्थल पर श्रंकित है। परन्तु इनकी सची विलत्नणता तो इनके राम के प्रति प्रेम में है। इनके 'सियावर रामचन्द्र' के जयजयकार के उद्गार, जिसने एक

भी वक्त तुलसीकृत रामायण सुनी हो, उसके कान में नित्य श्रित गूंजते रहते हैं। इनका उपदेश गम्भीर श्रीर विशुद्ध है श्रीर ज्ञान, भक्ति श्रीर वैराग्य तीनों की, विशेषकर भक्ति की, इन पर छाप लगी हुई है।

(४) चैतन्य—ई० सन् वारहवीं शताब्दी में निम्त्रार्क और जयदेव ने कृष्ण-भक्ति प्रकट की। उसके वाद एक तम्बा समय बीतने पर पन्द्रहवीं शताब्दी में (जन्म ई० स०१४८४) यह महान् कृष्ण-भक्त हुआ। ये बंगात में कृष्ण के अंवतार के समान पूजे जाते हैं। इनका जन्म का नाम विश्वम्मर था। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने वचपन से ही बुद्धिशाली होने के कारण अनेक पिखड़तों पर जय प्राप्त कर ली थी। परन्तु इनकी सच्ची महिमा तो इनकी आवेशपूर्ण राधा-कृष्ण की भक्ति, इनके संकीतन, रास-लीला, इनकी प्रेम-समाधि वगैरा में प्रकट होती हैं। इनके प्रमु हुप से पूर्ण नेत्रों में जाति-पांति का भेद न था।

सुसलमान भी इनके शिष्य वर्ग में थे और भक्ति का स्वेह्तप इनके सम्प्रदाय में बहुत सूदमता से शोधा गया है।

- (६).सूरदास—(ई० स० १४-१६वीं शताब्दी) तुलसीदास ने राम का चरित गाया, उसी तरह सूरदास ने कृष्ण-चरित गाया। तुलसीदास की मिक पर ज्ञान और वैराग्य की छाप थी, उसके स्थान पर सूरदास के पद केवल प्रेम-भक्ति से परि-पूर्ण हैं।
- (७) नरसिंह महेता (ई० स० १४-१६वीं शताब्दी) इस समय में गुजरात भी भगवान की कृपा के विना न रहा था। गुजरात में भगवद्भक्त नरसिंह महेता का जीवन सुप्रसिद्ध है। जात-पात के भेद की खवगणना करके इन्होंने प्रभु में कैसा विक्त लगाया था, प्रमु की कृपा से इनका सांसारिक व्यवहार कैसे अपने खाप चला करता था और पुत्र-मरण-जैसे दुःख के

श्राने पर भी 'भलुं थयुं भागी जंजाल, सुखे भजीशुं श्रीगोपाल' इत्यादि उद्गारों को देखते हुए इनकी प्रमु में तन्मयता कैसी थी यह श्रच्छी तरह से जाना जाता है।

- (६) मीरावाई—(ई० स० १६ वीं शताब्दी में) यह स्त्री
  भक्त छुष्ण-भक्ति से पागल है। शास्त्रकारों ने फरमान निकाला
  कि स्त्री का पित के सिवा कोई दूसरा देव नहीं। इसने अपनी
  आत्मा छुष्ण भगवान को समर्पित कर दीथी। इसका प्रेम
  संसारी प्रेम से कैसा भिन्त था वह इस वात से समक्त में आयगा
  कि जब मथुरा में यह चैतन्य संप्रदाय के आचार्य जीवा गोसाई
  की वन्दना करने गई तब जीवा गोसाई ने इसको स्त्री होने
  के कारण चरण स्पशे करने की आज्ञा नहीं दी। तब भीरा ने
  कहा कि—"महाराज! में नहीं सोचती थी कि कृष्ण के सिवा
  कोई भी मनुष्य जगत में पुरुष समक्ता जाता होगा।" इनका
  आत्मिनवेदन का आवेग—"अव तो मेरा राम नाम दूसरा न
  कोई" इत्यादि पढ़ों में विद्यमान है।
- (६) तुकाराम—(ई० स० १७वीं शताब्दी) दृक्तिए में भाग-वत् धमें का अभ्युत्थान भी इसी समय के धार्मिक इतिहास में खास ध्यान में रखने योग्य हैं। इस अभ्युत्थान ने महाराष्ट्र को जागृत किया और अद्भुत शक्ति दी। दरजी, छीपा, हज्जाम, अछूत तक ने भगवान का साजात्कार किया। प्रमु के दरवाजे कोई ऊ च-नींच नहीं; जप, तप, योग, व्रत सव व्यर्थ हैं; केवल भक्ति ही परमात्मा को पाने का सच्चा साधन हैं। इस धमें का प्रति-पादन नामदेव, एकनाथ वगैरा अनेक मराठा संत साधुत्रों के चरित्रों और उद्गारों में हुआ है। परन्तु उन सवमें तुकाराम के अमंग विशेष प्रसिद्ध हैं। शिवाजी ने इनको वुलाने के लिए हाथी, घोड़ा, पालकी वगैरा मेजीं। तुकाराम द्वारा दिया गया उस समय का उत्तर इस महान साधु के हृद्य का सच्चा निःस्पृही

श्रीर वेराग्यवान स्वरूप वतलाता है-"मेरे श्राने से क्या फायदा? सर्व धर्म का रहस्य इतना ही है कि पदार्थमात्र में सचराचर प्रमु व्याप्त है। उसको कभी श्रन्तः करण में से विस्मृत नहीं करना"। तुकाराम को स्त्री क्लेश करने वाली श्रीर फाड़ाल् स्वभाव वाली मिली थी श्रीर गृह-संसार में ये वहुत दुखी थे; परन्तु इन सवका इन्होंने श्रच्छा श्रर्थ लगाकर कहा कि—"प्रमु! श्रच्छा ही हुश्रा कि ऐसा दु:ख मिला, जिससे में तुम्हारी भक्ति कर सका।"

नया. युग

त्रिटिश राज्य के शुरू होने के वाद अपने देश में जो नई शिज्ञा आई उसके परिणामस्वरूप प्रचलित विचारों में बहुत परिवर्तन हुआ। इस नई शिज्ञा में तीन अलग-अलग तत्व समाए हैं—एक तो पाश्चात्य धर्म प्रन्थ—बाइबिल बगैरा; दूसरे पाश्चात्य साइन्स, साहित्य तथा धर्म और तत्वज्ञान के प्रन्थ; और तीसरे अपने देश के प्राचीन धर्म और तत्व ज्ञान के प्रन्थ। अधिकांश में यह कहने में अत्युक्ति न होगी कि इस नई शिज्ञा ने हिन्दुओं को इस विषय में अपने घर की समृद्धि का मान कराने में दीपक का काम किया है। उनके धार्मिक विचारों में इसने कुछ विलक्जत नई बात उत्पन्न की हो, ऐसा नहीं ज्ञात होता और इसलिए भाषायुग की तरह इस नये युग को भी हिन्दू धर्म का एक अभ्युत्थान का काल मानना चाहिए।

(१) इस नवीन युग में एक प्राचीन युग का पन्थ उत्पन्न हुआ है, उसकी देखकर आगे चलें। इस पन्थ को, जो स्वामी नारायण पन्थ के नाम से प्रसिद्ध है, सहजानन्द स्वामी ने प्रवर्षित किया है। इसमें नारायण यानी विष्णुभगवान् को पुरुषोत्तम— परमात्मा माना गया है। परन्तु शिव की विलक्कल निन्दा नहीं गई। बाद के समय में शैव और वैष्णव सम्प्रदाय में बहुत विगाइ हो गया था, उसको इस सम्प्रदाय ने दूर किया। इसमें रामानुजाचार्य का विशिष्टाहैत वेदान्त स्वीकृत किया गया है तथा भक्ति और वैराग्य को महत्त्व दिया गया है। हिंसा का भी इसमें सख्त निपेध किया गया है।

- (२) ब्रह्म समाज—नई शिक्ता के प्रभाव से उत्पन्त हुए नये पन्थों में सर्वप्रथम ब्रह्म समाज है। इसके स्थापक राजा राम मोहन राय संस्कृत, पाली, श्ररवी, श्रॅंपेजी, श्रादि बहुत-सी मापाएं जानते थे और इसलिए वाइविल, कुरान, उपनिषद् वगैरा के अच्छे अभ्यासी थे। इनके समय में वंगाल में ईसाई पाद्रियों के उपदेश ने बहुत खलवली उत्पन्न की थी और श्रॅंपेजी शिक्ता भी शुरू हुई थी। इसलिए इस नए समय का प्रतिनिधि-स्वरूप इस महान पुरुप को गिना जा सकता है। राजा राममोहनराय ने मूर्ति-पूजन का खण्डन, ईसा के उपदेश श्रादि सम्बन्धी कई लेख लिखे हैं। प्रचलित धर्म के स्थान में उपनिषद में प्रतिपादित ब्रह्म के श्रमुभव का और उसके साधन स्वरूप सगुण ब्रह्म की उपासना श्रीर प्रार्थना का तथा मनुष्य वन्धु की सेवा करने का उपदेश किया है।
- (३) प्रार्थना समाज—गुजरात और दिन्न में ब्राह्म समाज के समान प्रार्थना समाज देखी जाती है। प्रार्थना समाज पंथी ब्राह्म धर्म के सब सिद्धान्तों को खीकार करते हैं, परन्तु जाति-पांति के भेद को वर्तमान काल में अभेद्य समम्कर सहन करते हैं, परन्तु धीरे-धीरे तोड़ते जाते हैं। दिन्न के प्रार्थना समाज बाले तुकाराम और एकनाथ वगैरा मराठी सन्त साधुओं के धर्म को अपनाते हैं और इस तरह वे कहते हैं कि ब्रह्म धर्म सब धर्मों का सामान्य तत्व है, तो भी अपने धर्म को खास 'हिन्दू भागवत् धर्म' का नाम देते हैं।

(४) त्रार्थ समाज—यह नए समय का एक तीसरा सम्प्रदाय दयानन्द सरस्वती का स्थापित किया हुत्रा है। दयानन्द सरस्वती एक सगुण ईश्वर को ही मानते हैं त्रीर वेद में जिन जिन देवताओं का नाम आता है वह एक ईश्वर का ही वाचक है—ऐसा कहते हैं। वेद की संहिता को ये ईश्वर कृत प्रमाण मानते हैं, परन्तु उसके अतिरिक्त भाग को त्रीर उसी तरह पुराण वगैरा अन्यों को ये नहीं मानते। मृतिपूजा तथा उसी तरह हिन्दू समाज की असंख्य जातियों का ये बड़े जोर से खरडन करते हैं। इनका कहना है कि चार वर्ण असल में गुण और कर्म के अनुसार वने थे—चार आश्वमों को ये स्वीकार करते हैं। उसमें ब्रह्मवर्य ठीक ठीक पालने के लिए इनका बहुत आश्वह है। संध्या, होम वगैरा कर्मों को वेदोक्त रीति से करने का उपदेश देते हैं। गाय को पवित्र मानते हैं।

### उद्धरस

श्रीशम्—पहले यह एक ब्रह्म ही था, दूसरा कुछ भी न था उसने यह सब रचा।

यह नित्य ज्ञान—ज्ञनन्त, शिव, स्वतंत्र, निरवयव, एक अद्वितीय,सर्वे व्यापी, सर्वे नियन्ता, सर्वोश्रय, सर्वे विद्, सर्वेशक्ति, धुव (नित्य स्थिर) पूर्ण और अप्रतिम है।

इस एक की ही उपासना से परलोक और इस लोक का कल्याण होता है।

उसमें प्रीति रखना और उसके प्रिय कार्य करना—यही उसकी उपासना है।

्रित्राह्म धर्म ] ईश्वर एक है। वह सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, स्थिति में रखने वाला तथा संदार करने वाला है। सृष्टि पदार्थों से त्रह भिन्न है, उसके श्रलावा दूसरा कोई देव नहीं है। वह सर्वज्ञ सर्वव्यापी है; सर्वशक्तिमान्, न्यायकर्ता, करुणामय श्रीर परम पवित्र है। वही ईश्वर पूज्य है।

भक्ति ही धर्म है।

सप्रेम श्रद्धा, उपामना, स्तुति, प्रार्थना और सदाचार ही भक्ति है।

भक्ति-द्वारा ईश्वर प्रसन्न होता है और आत्मा का कल्याण होता है।

[ प्रार्थना समाज के धर्म सिद्धान्त ] ं

# ः २ : जैन धर्म

# तीर्थङ्कर

वैदिक, जैन श्रीर बौद्ध धर्म—एक ही हिन्दू धर्म की तीन शाखाएँ हैं। तीनों के मिलने से हिन्दुस्तान के प्राचीन धर्म का पूर्ण स्वरूप वनता है। उसमें से एक शाखा का निरूपण हो चुका, श्रव हम दूमरी शाखा जैन धर्म को लें।

प्राचीत हिन्दुस्तान में ऐसे श्रद्भुत महात्मा हुए हैं जिन्होंने श्रपने मन, वाणी श्रीर काया को पूर्णक्ष्पेण जीत तिया था। उनको मान की दृष्टि से 'जिन' (जि—जीतना धातु से) नाम दिया जाता है श्रीर उनके धर्म के खास श्रनुयायी जैन कहलाते हैं। इन महात्माश्रों ने श्रपने जीवन श्रीर उपदेश से श्रसंख्य जीवों को इस संसार से तार दिया है श्रीर इसलिए वे तीर्थं द्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। 'तीर्थं' यानी घाट, किनारा।

नदी पार उतरने का स्थान—पवित्र स्थान जहां से इस संसार रूपी नदी से पार उतरा जा सकता है। जैन शासन (शास्त्र) संसार-रूपी नदी पार उतरने का घाट और उसकी वाँघने वाले 'वीर्थक्कर' कहलाते हैं।

जैन धर्म में २४ तीर्थङ्कर माने गए हैं। उनमें सबसे पहले हैं ऋषमदेव जी और अन्तिम महावीर स्वामी। ऋषमदेव अत्यन्त प्राचीन काल में हुए—ऐसा कहा जाता है। इनकी ब्राह्मण भी विष्णु के चौबीस अवतारों में से एक मानते हैं और इनके अद्भुत वैराग्य की और परमहंस वृत्ति की बहुत प्रशंसा करते हैं। यह श्राद्य तीर्थें दूर नामिराजा श्रीर मरुदेवी के पुत्र थे। जैन शाख्रों का कथन है कि इनके समय में मनुष्य लिखना-पढ़ना नहीं जानते थे। इतना ही नहीं, परन्तु राँधना, हजामत करना बगेरा समय मनुष्यों के साधारण कर्म भी उनको करना नहीं श्राता था; बल्कि विवाह की संस्था भी उनमें जेसी चाहिए वैसी न थी। ऋषभदेव जी ने सिहासन पर बैठने के बाद उनको लेखन, गिएत, पाकशास्त्र वगेरा अनेक विद्याएँ सिखाई श्रीर विवाह की संस्था कायम की। बृद्ध होने पर अपने पुत्रों में राज्य वाँट दिया। स्वयं तपश्चर्या में मगन हो गए श्रीर श्रातमा का स्वरूप पहचानकर परम ज्ञान की हशा में जा पहुँचे।

ऋषभदेव जी के बाद दूसरे इक्कीस तीर्थे द्वर भी बहुत प्राचीन काल में हो गए—ऐसा गिना जाता है। तेईसवें तीर्थे द्वर पार्श्वनाथ , काशी के अश्वसेन राजा के पुत्र थे। ३० वर्ष की उन्न में इन्होंने संसार को त्याग दिया और ध्याननिष्ठ हो गए। ८४ वें हिन इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इनको माता तथा की इनकी प्रथम शिष्याएँ हुई। पार्श्वनाथजी ने ७० वर्ष तक जैन धर्म का उपदेश किया और उस धर्म का प्रचार किया। इनका समय ई० स० पृष्ठी ८१७ से ७१७ तक यानी श्री महाबीर स्वामी के २४० वर्ष पहले गिना जाता है।

चौनीस तीर्थेद्वरों के नाम—(१) श्री ऋषमदेव (२) अजितनाथ (३) संभवनाथ (४) अभिनन्दन स्वामी (४) सुमतिनाथ (६) पद्मश्म (७) सुपारवेनाथ (८) चन्द्रश्म (६) सुविधिनाथ (पुष्पदन्त) (१०) शीतलनाथ (११) श्रेयांसनाथ (१२) वासुपूड्य स्वामी (१३) विमलनाथ (१४) अनन्तनाथ (१४) धर्मनाथ (१६) शान्तिनाथ (१७) कुन्थुनाथ (१८) जरनाथ (१६) मिल्लनाथ (२०) सुनिसुत्रत स्वामो (२१) निमनाथ (२२) नेमिनाथ (२३) पार्श्वनाथ (२४) महावीर स्वामी।

#### उद्धरस्

(हे ख्रादीश्वर भगवान !) देनभी जिसकी वृद्धि (ज्ञान) के योध (निर्मलता) को पजते हैं—ऐसे वृद्ध तुम्हीं हो। तीनों जीवन का राम् अर्थान् कल्याण करते हो; इसलिए राङ्कर भी तुम्हीं हो। कल्याण का मार्ग सर्जन करने के कारण स्नष्टा—ब्रह्मा भी तुम्हीं हो खीर हे भगवन ! उत्तम पुरुष-पुरुषोत्तम (विष्णु) भी तुम्हीं हो।

[ भक्तामर स्तोत्र ]

## महावीर स्वामी खौर उनके शिष्य

जैन धर्म के चौवीसवें तीर्थङ्कर महाबीर स्वामी का जन्म ई० स० पू० ४३६ ( श्रथवा दूसरी गणना के अनुसार ४६६ ) में कुं डप्राम में हुआ था। इनके पिता 'नात' (ज्ञात, ज्ञात ) नाम के चित्रय कुल के शिरोमिए सिदार्थ थे और इनकी माता का नाम त्रिशला देवी था। ऐसा कहा जाता है कि ये देवानन्दा नाम की ब्राह्मणी के गर्भ में थे; वहां से त्रिशला चत्रियाणी के गर्भ में इनको लाया गया था। इसलिए ऐसा अनुमान होता है कि इनकी प्रकृति छुटपन से ही ज्ञिय की अपेत्ता ब्राह्मण्-जैसी अर्थात् शान्त, सुशील और राज्य भोगने वाली की अपेत्ता तपश्चर्या को अधिक पसन्द करने वाली होगी। जैन अन्थों का कथन है कि इनके जन्म के पहले इनकी माता ने चौदह शुम स्वप्नों को देखा था और तदनुसार एक शुभ मुहूर्त में जब आकाश स्वच्छ था, वायु मृदु श्रीर श्रतुकूल वह रही थी, खेत हरे शोभित हो रहे थे और प्राणिमात्र त्रानन्द में थे, महावीर स्वामी का जन्म हुन्छा। इनके जन्मते ही इसके पिता की सर्वे समृद्धि-धन, धान्य, यश आदि बढ़ी, इसलिए पिता ने इनका नाम 'त्रर्घमान' रखा। परन्तु

जिस मनोवल से इन्होंने अपने आन्तरिक शत्रुओं (क्रोधादिक वृत्तियों) को जीता उसके स्मरण में जगत् इनकी 'महावीर' के भन्य नाम से पुकारता है। जैसा कि ऊपर कहा, वचपन से ही इनकी वृत्ति वैराख वाली थी। परन्तु उसी के साथ यह कोमल भी ऐसी थी कि स्नेहालु माता-पिता की अवगणना करके, उनका मन दुःखाकर, एकदम यति (साधु) हो जाना इनको पसन्द नहीं आया। इसलिए इन्होंने विधिपूर्वक गृस्थाश्रम में प्रवेश किया; इन्होंने यशोदा नाम की एक कुलीन स्त्री के साथ विवाह किया। यशोदा के उदर से 'प्रियदर्शना' नाम की एक कन्या हुई।

माता-पिता की मृत्यु हो जाने के बाद तुरन्त ३० वर्ष की उम्र में वड़े भाई नन्दिवर्धन की अनुमति लेकर वे यति हो गए और तपरचर्या और ध्यान के लिए बाहर निकल पड़े। दिगम्बर जैना का कहना है कि पार्खनाथ के अनुयायी बस्त्र का संग नहीं छोड़ सकते थे। वह महावीर स्वामी को पसन्द नहीं आया और इसिलए उनको छोड़कर स्वयं 'दिगम्बर' (वस्त्ररहित) और 'पाणिपात्र' (हाथ की श्रंजुली में ही भिन्ना लेना) होकर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। श्वेतान्वर जैनों का कहना है कि प्रश्नम तो यति होने के समय इन्द्रने जो इनके कन्धे पर वस्त्र रखा था सिर्फ इसी अकेले बस्त्र को पहरकर ही रहते थे। परन्तु जब एक गरीव बाह्यण ने माँगा तो उसमें से आधा उसको दे दिया श्रीर जो श्राधा कांटों में फँस गया, उसकी इन्होंने परवाह नहीं की। परन्तु भूल में इन्होंने वस्त्र धारण किया था और पहली भिन्ना भी पात्र में हो ली थी, इसलिए वैसा करना ही उचित है। जैसा भी हो परन्तु इनका वैराग्य तीत्र था, इसमें कोई शङ्का नहीं। इन्होंने अनागार (विना घर की) और निवसन (दिगम्बर या कई वक्त एकवस्त्री ) स्थिति में ही मन, वचन और कार्य की गुप्ति पुरःसर (दोष से वचकर) अद्भुत तपश्चर्या (उपचासादिक)

करने में तथा ध्यान धरने में १२ वर्ष ज्यतीत किये। १३ वें वर्ष, श्रयांत् श्रयनी ४२-४३ वर्ष की उम्र में इनको वह ज्ञान उत्पन्न हुश्रा जिससे वे देव मनुष्य श्रादि प्रत्येक जीव की मारी स्थिति यथार्थ जान सकते थे। तत्पश्चात् इन्होंने ३० वर्ष धर्म का उपदेश किया। वर्तमान काल में जिसको विहार कहते हैं उसमें तथा वंगाल के कई भागों में महावीर स्वामी ने खूब विहार किया। उसमें छोटे गाँव में एक रात से श्रीर वड़े गाँव में पाँच-छः से श्रीथक नहीं रहना श्रीर चौमासे में वित्तकुल नहीं चतना—ऐसा उनका नियम था। इसका कारण यह था कि किसी भी स्थान के साथ उनकी श्रासक्ति न हो जाय तथा चौमासे में जो असंख्य जन्तु उत्पन्न होते हैं उनके भी पाँच-तले दबने से हिसा न हो। तीस वर्ष उपदेश करके महावीर स्वामी ने बहुत-से शिष्य बनाए तथा जैन धर्म को श्रच्छी तरह फैलाया।

दिन बीवने पर ७२ वर्ष की उम्र में ई॰ स॰ पू॰ ४६७ में महावीर स्वामी ने ('अपापा') नगरी में निर्वाण प्राप्त किया।

महावीर स्वामी के मुख्य ११ शिष्य थे। वे गणधर कह-लाते हैं—गणधर यानी मुनियों का गण धारण करने वाला, अधिकारी। इन गणधरों में से ६ तो महावीर स्वामी के जीवन-काल में ही निर्वाण पा गए। बाद में दो रहे-एक गौतम इन्द्र-मूर्ति और दूसरा मुधर्मा। सुधर्मा ने सूत्रकृताङ्ग (सूत्रकृदङ्ग) वगैरा अनेक प्रन्थ रचे। उनमें महावीर स्वामी का उपदेश संचित हैं। इन्द्रमूर्ति को गुरू पर अत्यन्त प्रेम था। उनकी गैर-हाजिरी में गुरू ने देह छोड़ो, इसलिए उनको बहुत ही शोक हुआ। परन्तु अन्त में उन्होंने सममा कि सब कर्म के नियम के अनुसार हुआ ही करता है, इसलिए शोक करना उचित नहीं हैं। इनके शिष्य और साधुवर्ग में इनकी एक निकट सम्बन्धिनी चन्द्रमा नाम की स्त्री भी थी। वह साध्वियों में सर्वप्रथम थी और इसलिए उसको साध्यियों के मंडल की देख-रेख सौंपी गई थी। जैन धर्म का महामंडल संघ कहलाता है। संघ के चार विभाग हैं—(१) साधु (मुनि—यति—श्रमण्) श्रौर (२) साध्वी (आर्या, अनिका) (३) आवक और (४) आविका। उनमें से पहले दो संसार छोड़कर वैराग्य और तप के तीव्र नियम पालते हैं श्रीर श्रन्तिम दो संसार में रहकर मुनियों का उपदेश सुनते हैं।

उद्धरण

(देवो--) जय, जय, हे भ्रानन्दकारक ! जय, जय, हे मंगल-मय ! तुम्हारा मङ्गल हो, अजेय इन्द्रियों को अपने अभग्न ज्ञान, दर्शन और चरित्र से जीतो: जीतकर श्रमण धर्म पालो। इस धर्म में आने वाले सारे विक्नों को जीतकर सिद्धि के (श्रमण धर्म की सिद्धि) मध्य में वास करो ; वाह्य और आभ्यन्तर तप से राग श्रौर द्वेपरूपी मल्ल को जीतो ; धैर्यरूपी कमरवन्द कसकर (आठ) कर्मरूपी शत्रुओं का नाश करो ; तथा उत्तम ध्यान द्वारा सावधान होकर इस त्रैलोक्यरूपी रंगभूमि (मल्ल के अखाड़े) में सिद्धि की विजयपताका फहराओ।

[कल्प सूत्र ]

## जैन धर्म के पत्थ

जैन धर्म के मुख्य दो पन्थ हैं - श्वेतास्वर और दिगम्बर। वितान्वर अर्थात् रवेत वस्त्र वाला और दिगम्बर अर्थात् दिशा-रूपी ही जिसके वस्त्र हैं , अर्थात् वस्त्र-जैसी चीज भी जो शरीर पर नहीं रखते। मूल में यह भेट साधुआं में पड़ा था और उसके वाद रवेताम्बर साधुओं को मानने वाले रवेताम्बर और दिगम्बर साधुत्रों को मानने वाले दिगम्बर—इस तरह श्रावकों में भी दो पन्थ हो गए हैं

यह पन्थ किस तरह पड़े, उसके सम्बन्ध में दो ऋलग-अलग कथाएं हैं—(१) दिगम्बरों की ऐसी कथा है कि ई० स० पू० करीव ३०० वर्ष के पहले मगध देश में एक भारी दुष्काल पड़ा था। तब श्री भद्रवाहु स्वामी वगैरा बहुत-से जैन यति देश छोड़कर दिल्या में कर्णाटक वगैरास्थानों में चले गए। जो पीछे रह गए वे इवेत वस्त्र घारण करने लगे और स्थूलाभद्र स्वामी की अध्यक्ता में पाटलिपुत्र में जैनों का संय भरकर जैन धर्म के शास्त्रों — प्र'थों को निश्चित किया। दुष्काल पूरा होने पर कर्णाटक से जब वे जैन यति श्राए तब उन्होंने पीछे रहे यतिओं को वस्त्र पहने देखा। परिग्रह के विषय में उनका यह शिथिलाचार दिगम्बर यतियों ने नापसन्द किया तथा अपनी गैरहाजिरी में निश्चित किये गए शास्त्रों को भी इन सब ने स्वीकृत नहीं किया। (२) श्वेताम्बरों का ऐसा कहना है कि ई० स० बाद दूसरी शताब्दी में रथवीर नगर में शिवभूति नाम का एक राज्य कर्मचारी था। वह मां के साथ तड़कर आर्य-कृष्ण नाम के जैनसूरी के उपाश्रय में जाकर साधु हो गया। राजा ने उसको एक कीमती कम्बल (शाल) दिया था। उसका इसको बहुत मोह था। यति को ऐसी ,त्रासक्ति शोभा नहीं देती, इसलिए इसको सुधारने के लिए गुरू ने इसकी गैर-हाजिरी में उस कम्बल को फड़वा डाला। शिवभूति उपाश्रय में आकर इस तरह गुरू द्वारा अपनी आसक्ति के लिए स्वयं को दिख्डत देखकर क्रोधित हुआ और उसी चए उसने शरीर पर के सारे वस्त्र फेंक दिए। परन्तु उसके पीछे उसकी वहन भी उसी तरह करने जा रही थी कि उसको इसने रोक दिया, त्तव से वस्त्ररहित यतियों का दिगम्बर पन्थ शुरू हुआ, तथा इस पन्थ में स्त्री को मोज नहीं हो सकती-यह सिद्धान्त मान्य हो गया।

उपर की कथाओं में से चाहे जो सच्ची हो—परन्तु ब्राह्मण्यमें में जिस तरह शैव श्रीर वैष्ण्यों का भगड़ा चला उसी तरह जैन धर्म में श्वेताम्बर श्रीर दिगम्बरों का चला। यह बहुत शोक की बात है। अगर सचमुच देखा जाय तो दोनों को सममना चाहिए कि जैन धर्म का सच्चा तत्व श्रिहिंसा श्रीर संयम—इन दो शब्दों में समाया हुश्रा है श्रीर ये सिर्द्धान्त दोनों पन्थ में मान्य हैं तब पारस्परिक मगड़े का कोई कारण ही नहीं रहता।

इसके ऋतिरिक्त आगे चलकर आज से करीब २०० वर्षे पहले रवेताम्बरों में से 'स्थानक वासी' नाम की एक जैनधर्मियों

की शाखा निकली है, जो मूर्ति को नहीं पूजती।

## जैन शास्त्र

श्री महावीर स्वामी ने स्वयं उपदेश ही किया है, श्रन्थ नहीं रचे। परन्तु उनके गणधरों ने श्रन्थों की रचना कर उनमें अपने गुरू के उपदेश को बहुत श्रेम और विनय से संगृहीत किया है।

जैन शासन के सबसे प्राचीन प्रन्थ (१) पूर्व और (२) श्रंग के नाम से प्रसिद्ध हैं। पूर्व चौदह हैं श्रोर श्रंग बारह हैं। गण्धरों ने श्रंग रचने के पहले पूर्व रचे इसिलए वे 'पूर्व' (पहले) कह-लाए। उसके बाद उन्होंने बारह श्रंग रचे उनमें से श्रिधकांश सुधमी स्वामी के बनाये हुए हैं। इन बारह श्रंगों में एक 'दृष्टि-वाद' नाम का श्रंग था; उसमें १४ पूर्व रस्ने गए थे। परन्तु यह श्रंग बहुत समय से लुप्त हो गया है। उसके साथ के पूर्व भी नष्ट होगए। सिर्फ दूसरी जगह इस श्रंग में तथा इसमें के पूर्वों में क्या-क्या था—इसकी सूचना-मर है। उस पर से मालूम पड़ता है कि महावीर स्वामी द्वारा भिन्न-भिन्न मत वालों के साथ किया

गया वाद्विचाद इसमें था। इसके त्रालावा, पूर्व में कितनी ही चमत्कार की विद्या भी थी, ऐसा कहा जाता है।

ऐसा कहा जाता है कि महावीर स्वामी के निर्वाण के वाद तीन 'केवली' (पूर्ण ज्ञानवान) आचार्य हुए—गौतम इन्द्रभूति, सुधमा और जम्बू स्वामी। उसके वाद पांच 'श्रुत केवली' (शास्त्र में पारङ्गत) हुए, उनको ११ अंग और १४ पूर्व कंठस्थ थे।

उनके बाद ग्यारह आचार्य 'दश-पूर्वधारी' और पांच 'एका-दंश अङ्गधारी' हुए। पूर्व तो लुप्त हो गए थे और अङ्गों की भी याद दिन-दिन कम होती गई। इसिलए ई० स० के बाद दूसरी शताब्दी में जैनशास्त्रों को पत्रारूढ़ किया (लिखा) गया, ऐसा दिगम्बर कहते हैं। श्वेताम्बर ऐसा मानते हैं कि ई० स० 'पू० ३०० वर्ष में पाटलिपुत्र के संघ में शास्त्र निश्चित हुए। और ये जब यतियों को भूलने लगे तथा विद्या के घटने से उनका नाश होने लगा तथ ई० स० ४१३ में बलभीपुर में देविधिगिए। 'समा अमण नाम के एक महान् यित ने इन सबको लिखवा-कर पुस्तक द्वारा पढ़ाने का रिवाज जारी किया।

(४) श्रङ्ग के बाद बारह उपाङ्ग आते हैं। एक को छोड़कर ये सब सुधर्मा स्वामी द्वारा प्रणीत कहे जाते हैं। उसके बाद 'मूल' और 'छेद' नाम के तथा कल्पसूत्र वंगेरा श्रम्य कितने ही स्वतन्त्र अन्थ और नियुक्तियां यानी टीकाएं हैं। इन पुस्तकों में से कुछ सुधर्मा ने, कुछ भद्रवाहु ने और कुछ उसके बाद के श्राचार्यों ने रची हैं। श्वेतान्त्रर सब धर्मअन्थों में कल्पसूत्र को सर्वश्रेष्ठ और पवित्र मानते हैं।

अधिकांश में इन अङ्ग-उपांग ग्रन्थों में तीर्थं दूरों के चरित्र, उपदेश, तरवज्ञान का वाद्विवाद, यतियों के धर्म, गृहस्थ (आवक) के धर्म बगैरा विषय आते हैं।

#### रत्नत्रय

जैन धर्म में 'दर्शन', 'ज्ञान' और 'चारित्र'—इन तीन को रत्न नाम दिया गया है; और सचर्मुंच ये तीन ऐसे बहुमूल्य पदार्थ हैं कि 'रत्न' नाम इनको उचित है।

'द्र्शन' यानी 'सम्यग द्र्शन'—श्रर्थात् सच्चा सिद्धान्त देखना, मानना अर्थात् सच्चे सिद्धान्त में ही श्रद्धा रखना। वह सच्चा सिद्धान्त है तीर्थद्धर भगवान् द्वारा उपदिष्ट जैन धर्म। इस 'द्र्शन' यानी श्रद्धा को 'सम्यक्तव' (श्रच्छाई) भी कहते हैं।

'ज्ञान' यानी ऐसा तत्वज्ञान जिसके द्वारा वस्तु का यथार्थ स्वस्त्य समक्त में आवे। इसको प्राप्त करने के लिए जैन धर्म के ख्रङ्ग-उपांग वगैरा शास्त्रों का अध्ययन करने की ज़रूरत है। ज्ञान पांच प्रकार का है; उसमें शास्त्र के ज्ञान को श्रुंत ज्ञान कहते हैं। सर्वोत्तम प्रकार का ज्ञान केवल ज्ञान कहलाता है। ज्ञाक्षण धर्म में जैसे 'आर्ष' ज्ञान (ऋषियों का ज्ञान) यानी 'त्रिकाल' ज्ञान (मृत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल का ज्ञान) माना जाता है वैसे जैन धर्म में 'केवल' ज्ञान। 'केवल' ज्ञान। 'केवल' ज्ञान। 'केवल' ज्ञान संसार से मुक्त हो जाता है। वह तीर्थंद्वरों को और बहुत-से बड़े मुनियों को होता है।

'चारित्र' यानी भला व्यवहार । चारित्र के बिना 'दर्शन' और 'ज्ञान' व्यर्थ है । बल्कि थों कहिए कि उत्तम ज्ञान चारित्र के विना वत्पन्न ही नहीं होता ।

वह चारित्र कैसा होना चाहिए—इस सम्बन्ध में जैन 'धर्म शास्त्रों में खूव निरूपण किया गया है। उसमें चारित्र के इन्छ नियम यतियों के लिए हैं और कुछ गृहस्थ (श्रावक) के लिए हैं। दोनों बहुत-कुछ एक ही तरह के हैं। परन्तु उसमें गृहस्थ की अपेन्ना यतियों का धर्म अधिक कठिन है। इस विषय में आगे कहा जायगा।

'दर्शन' 'ज्ञान' और 'चारित्र' का पारस्परिक सम्बन्ध ऐसा है कि दर्शन (श्रद्धा) से ज्ञान (शास्त्र ज्ञान) और ज्ञान से चारित्र उत्पन्न होता है। चारित्र ज्ञान बिना संमव ही नहीं और ज्ञान दर्शन (श्रद्धा) के विना संमव नहीं। परन्तु सिर्फ दर्शन या ज्ञान ही काफी नहीं है। दर्शन द्वारा यानी शास्त्र में श्रद्धा रख-कर शास्त्र पढ़ना चाहिए और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर उसके अनुसार चारित्र का पालन करना चाहिए।

#### उद्धरग

सम्यग् दर्शन, सम्यग् झान और सम्यग् चारित्र—ये (तीनों मिलकर) मोच्च मार्ग हैं।

[डमा स्वाति—तत्वार्थाधिगम सूत्र]

जिसके दर्शन (श्रद्धा) नहीं उसको ज्ञान नहीं होता। जिसको ज्ञान नहीं हुआ उसमें चारित्र गुण नहीं आता। जिसमें यह गुण नहीं उसको (कर्म से) मोच प्राप्त नहीं होता। और जिसको मोच प्राप्त नहीं हुआ उसको निर्वाण (मोच से उत्पन्न होनेवाला शान्ति,का आनन्द) नहीं मिलता।

[उत्तराध्ययन]

ज्ञान द्वारा पदार्थों को जानता है; दर्शन द्वारा मानता है, ( उसमें श्रद्धा रखता है) चारित्र द्वारा ग्रहण करता है ( कर्म खपाकर मुक्ति पाता है ) और तप द्वारा परिशुद्ध ( सब प्रकार से संपूर्ण शुद्ध ) होता है।

## व्रत-समिति-गुप्ति-भावना

दर्शन और ज्ञान का फल चारित्र के श्रंगस्वरूप मुख्य (१) पांच त्रत (२) पाँच समिति (३) तीन गुप्ति और (४) चार भाषना सममने योग्य हैं। पाँच व्रत नीचे लिखे अनुसार हैं—

- (१) ऋहिंसाञ्चत —हिंसा (प्राणातिपात) नहीं करना; स्थूल, सूत्म, चर-अचर, किसी भी जीव की मन, वाणी या काया द्वारा कभी भी हिंसा नहीं करना, न कराना, कोई करता हो तो उसका अनुमोदन नहीं करना।
- (२) सूनृत (सत्य) व्रत—श्रसत्य (सृपावाद) नहीं बोलना; मन, वाणी या काया द्वारा, क्रोध, लोभ, या भय से श्रथवा मजाक में कभी भी भूठ नहीं वोलना, न बुलाना न उसका श्रनुमोदन करना।
- (३) अस्तेय व्रत—चोरी (अट्चा दान) नहीं करनाः मन, वचन या काया से छोटा-वड़ा, थोड़ा-वहुत—कुछ भी किसी का बगैर दिया नहीं लेना, न लिवाना, न लेने में अनुमोदन करना।
- (४) ब्रह्मचर्ये व्रत—ब्रह्मचर्ये पालना; मन, वाणी या काया द्वारा किसी भी तरह से ब्रह्मचर्ये नहीं तोड़ना, न तुड़ाना ख्रौर न तोड़ने में अनुमोदन करना।
- (४) अपरित्रह व्रत-परियह न करना अर्थात् वस्तुएँ नहीं रखना न रखाना और न रखने में अनुमोदन करना।

उपर्युक्त पाँच ब्रत यतियों (साधुआें को कठित रूप से पालना है तथा गृहस्थों को अपने आश्रम को न्यून मात्रा में पालना है जैसे कि अपनी स्त्री पर ही प्रेम रखना—यह गृहस्थ का चौथा ब्रत है और अतिशय लोभ कर धन वगैरा का बहुत जंजाल नहीं फैलाना, उसमें मर्यादा रखना, निःसंग रहना—यह पाँचवाँ ब्रत है। गृहस्थ के ब्रत 'अगुब्रत' (छोटे ब्रत-नियम) कहलाते हैं और यतियों के यही ब्रत 'महाब्रत' (बड़े ब्रत-नियम) कहलाते हैं।

### त्रत-समिति-गुप्ति-भावना

समिति का श्रर्थ है—सदाचार । भलाव्यवहार पाँच समिति निम्नलिखित हैं—

- (१) ईर्या समिति—जीव-जन्तु कहीं पग-तले न हुचल जायं इसिलए रात में नहीं चलना; आम रास्ते पर जहाँ आदमी आते-जाते हों और जहाँ जीव-जन्तु थोड़े होने की संभावना हो वहाँ दिन में परन्तु इस तरह संभलकर चलना कि जीव-जन्तु पैर के नीचे न हुचल जायं।
- (२) भाषा समिति—कोमल, हितकारी, मीठे श्रीर धर्म्य (सत्य श्रीर न्याय के श्रनुकूल) वचन वोलना। श्रसत्य या कोध श्रीममान, कषट वगैरा दोषों से मरे वचन नहीं बोलना।
- (३) एपर्या समिति—एपया का अर्थ है माँगना, उसके अन्तर्गत साफ करना और खाना तीनों आते हैं। यति को इस तरह एपण करना (भिन्ना माँगना) चाहिए कि जिसमें किसी भी प्रकार का दोप न हो।
- (४) श्रादान निर्नेपणा समिति—श्रादान यानी लेना और 'निर्नेपण' यानी रखना। इसलिए श्रादान निर्नेपणा समिति का श्रर्थ हुआ ठीक तरह से रखना-उठाना। वस्त्रादि चीजों को इस प्रकार रखना कि जिसमें किसी भी तरह का दोप न लगे।
- (४) परि (प्रति) ष्ठापना समिति—'परि (प्रति) ष्ठापना'-यानी छोड़ना कफ, मूत्रादिक शरीर का मैला ऐसी जगह खौर इस तरह छोड़ना कि जिसमें किसी भी तरह का पाप न लगे।

गुष्ति यानी गोषन करना, रह्मण करना। आत्मा में विषय के साथ सम्बन्ध होने से अनेक दोप उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए मन, वाणी और काया को इस तरह रखना कि उनके द्वारा किसी भी तरह का दोष न होने पावे। गुप्ति तीन प्रकार की हैं—(१) मनो गुप्ति, (२) वाग् गुप्ति और (३) काय गुप्ति अर्थान् मन की रह्मा करना, वाणी की रह्मा करना और शरीर की (शरीर की क्रिया की ) रहा करना। मन में हिंसा, कपट बगैरा का चितन नहीं करना; मूठे या क्रोध-भरे वचन नहीं वोलना, चोरी नहीं करना या मारने नहीं दौड़ना—वगैरा गुप्ति के उदाहरण हैं।

'भावना' का ऋर्थ है भांच लाना । मन में हमेशा चार प्रकार

के भाव लाया करना।

(१) मेत्री--प्राणीमात्र में मित्र-भाव रखना, सवका श्रपराध द्यमा करना और किसी से वैर नहीं करना।

(२) प्रमोद—अपने से जो बड़ा (डन्नत) हो उसके साथ विनय से वर्ताव करना—अर्थात् उसकी स्तुति, वन्दना और सेवा करके आनन्द पाना।

(३) कारुख-करुणा, दया; दीन और दु:खी जीवों को

उपदेश वगैरा से सुख पहुंचाना।

(४) माध्यस्थ्य — उपेंचा करनाः जो विलकुल जङ् हो, उपदेश प्रहण न कर सके उसके प्रति (क्रोध वनैरा लाये विना) उपेचा करना।

पाँच व्रत पर सारा चारित्र का आधार होने सं उनको 'मूल

गुण' कहते हैं।

पाँच समिति और तीन गुप्ति 'उत्तर गुण' कहलाती हैं।

पाँच व्रत, तीन गुप्ति श्रीर चार भावना-सम्बन्धी वचन वेद धर्म में भी हैं। योग शास्त्र में भावना का, महाभारत के शान्ति-पर्व में गुप्ति का श्रीर मनुस्मृति वगैरा में पाँच व्रत का उल्लेख है।

#### उद्धर्गा

महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश—"श्रहो ! यह श्रपार समुद्र-जैसा संसार बहुत दाहण है — कर्म उसका कारण है ठीक उसी तरह जैसे बीज बृज्ञ का कारण है।" श्रज्ञानी जीव अपने ही कर्म से नीचे और नीचे जाता है जैसे कुँआ खोदने वाला नीचे उतरता जाता है।

श्रीर जो जीव शुद्ध अन्तः करण वाला है वह अपने ही कर्म से ऊँचे-ऊँचे जाता है जिस प्रकार महत्त वनाने वाला ऊँचे चढ़ता जाता है।

प्राणातिपात (हिंसा) नहीं करना—क्योंकि इससे कर्म का बन्धन होता है। अपने प्राण की तरह दूसरे के प्राण का रच्या करने के लिए तैयार रहना।

भूठ नहीं बोलना; सत्य श्रीर शिय बोलना जैसे मानो अपनी पीड़ा हरण करता है वैसे ही दूसरे की पीड़ा दूर करना (कड़ा शब्द नहीं कहना।)

किसीका विना दिया घन नहीं लेना, क्योंकि धन मनुष्य का वाद्य प्राण समान है और इसलिए घन-हरण करना वध करने के वरावर है।

त्रह्मचर्य पालना — उस पर मोच का आधार है।

परिग्रह नहीं करना—ऋथीत् बहुत सी चीजें अपने आस-पास नहीं जमा करना। बहुत बोम से वेचारा वैल नीचे गिर पहता है।

ये प्राणातिपात (हिंसा) वगैरा दोष अगर सूदम रूप में न छोड़े जा सकें तो स्थूल रूप में तो छोड़ना ही और सूदम रूप से भी इनको छोड़ने के लिए मन लगाना।

[ हेमचन्द्र-त्रिपष्टिशलाका पुरुष चरित्र ]

सिमिति और गुप्ति मिलकर आठ प्रवचन माताएँ (माता के समान प्रेम से रच्या करने वाले शास्त्र यानी धर्मोपदेश) हैं। इसमें सिमित पांच और गुप्ति तीन कही हैं। ईया, भाषा, पष्या, आदान (निच्चेप) और उच्चार (मल त्याग) ये (इन सम्बन्धी)

पांच समितियां हैं और मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति-ये तीन गुप्तियां हैं, इस प्रकार आठ हुई।

[उत्तराध्ययन]

(१) मैत्री (२) प्रमोद (३) कारुएय और (४) माध्यस्थ्य क्रमशः सत्त्व (प्राणिमात्र) गुणाधिक, क्लिश्यमान (दुःशी) और श्रविनेय (जो उपदेश न प्रह्मा कर सके) में करना।

[तत्वार्था धिगम]

## ग्रास्रव ग्रौर संवर

जैन धर्म में नौ तत्व माने गए हैं—(१) जीव (२) श्रजीव (३) पुरुष (४) पाप (४) श्रासव (६) वन्ध (७) संवर (८) निर्जरा श्रीर (६) मोच ।

इसमें 'आस्रव', 'संवर' श्रौर 'निर्जरा' इन तीन को छोड़कर शेप का अर्थ स्पष्ट हैं। निर्जरा का मतलब है उत्पन्न हुए कर्म का तप वगैरा साधनों द्वारा निर्जरण करना, जीर्ण कर डालना-ऐसा उपाय करना जिससे कर्म घिस जायं, न्तय हो जायं।

'श्रास्रव' श्रौर 'संवर', इन दो शब्दों में सकल जैन शासन समाया हुआ है। एक जैन विद्वान के कथनानुसार "आसव संसार (बन्ध) का कारण है और संवर मोच का कारण है। मुड़ी में सारा आहिंत (जैन) सिद्धान्त मांगी तो वह इतना ही है। दूसरा सव इसका ही विस्तार है।"

आसव - आत्मा की ओर कर्मों का बहना आसव है (आ + स्रुवहना धातु से) जिस तरह गांव का सेला पानी नाले में होकर तालाव में वहता है श्रीर तालाव को मिलन करता है चसी तरह इस संसार के विषय इन्द्रिय-रूपी द्वार में से त्रात्मा में प्रवेश करते हैं और आत्मा को विगाड़ते हैं। एक दूसरा

हप्टांत यह दिया जाता है कि जिस तरह गीले वस्त्र पर जो कुछ धूल आकर पड़ती है वह उससे चिपक जाती है उसी तरह कोध अभिमान वगैरा दुप्ट बृत्तियों से आक्रान्त आत्मा से इस संसार के कमें चिपट जाते हैं। इन दुप्ट बृत्तियों को कषाय (कपनेवाली, इनन करनेवाली, आत्मा को मिलन करनेवाली वृत्तियां) कहते हैं। कषाय चार हैं—क्रोध, (अभि-)-मान, माया (कपट) और लोभ।

संवर—जो आस्रव को भली माँति रोके वह संवर है या जो आस्रव (वहने का द्वार) वन्द करे वह संवर है (सं+ष्ट रोकना या वन्द करना) इसमें ऊपर कही गई तीन गुप्ति और पांच समिति का समावेश होता है।

#### उद्धरण

जीव, ऋजीव, बन्ध, पुरुय, पाय, ख्रास्नव, संबर, निर्जेरा व श्रौर मोत्त-ये नौ तत्व हैं।

[डत्तराध्ययन]

शरीर, वाणी और मन का कर्म 'योग' है; वही आसव है। शुभ योग पुरुष का आसव है, अशुभ पाप का।

दु:ख, शोक, ताप, आक्रन्दन (रोना), वध, परिदेवन (हाय-हाय करना)—ये स्वयं में, अन्य में या उभय में किये जायँ तो वे अशुभ (पाप) का आस्रव बनते हैं। सर्वभूत (प्राणी) मात्र में अनुकंपा (दया), दान, सरांग संयमादि योग (रागपूर्वक अर्थात् सकाम रीति से संयम करना) चमा और शौच (पवि-त्रता)—ये शुभ (पुष्य) का आस्रव बनते हैं।

इन दोनों का निरोध संवर है। यह (संवर) गुप्ति, समिति, धर्मे, अनुप्रेत्ता, (विषय अनित्य

१. निप्काम संयम आक्षव नहीं है।

हें इत्यादि तत्व चिन्ता) परीपह जय (दु:ख सहन करना) श्रीर चारित्र से होता है।

तप द्वारा संवर और निर्जरा (कर्म का चय) होता है। श्रच्छी तरह (काय, वाक् श्रोर मन के कर्मरूपी) योग का निग्रह करना (वश में करना) गुष्ति है।

ईर्या (चलना), भाषा (बोलना), एपखा (मांगना), ष्रादान निचेप (उठाना धरना), श्रीर उत्सर्ग (फेंक देना)—इस तरह (पंच-विषयक) समिति (सदाचार) है।

[तत्वार्थाधिगम सूत्र]

### याते धर्म

जैन घर्म में वैराग्य का बड़ा स्थान होने से यतियों के धर्म का अधिक निरूपण किया गया है। परन्तु जो यतियों का धर्म है जही यथाशक्ति गृहस्थों को भी पालना चाहिए इसलिए नीचे बताया गया यति धर्म सबके लिए उपयोगी है।

दस यति धर्म ये हैं-

- े. (१) ज्ञान्ति--ज्ञमा, किसी पर क्रोध न करना।
  - (२) मार्देव मृदुता, कोमलता, किसीके साथ स्त्रिमान यानी त्रकड्-भरा बर्ताव न करना।
  - (३) श्रार्जव—ऋजुता, सीधापन, निष्कपटता।
  - (४) मुक्ति—ब्रुटा हाथ होना, ज्ञोभ न कंरना।
  - (४) तप (त्याग)—तपश्चर्या, इच्छात्रों को मारना।
  - (६) संयम-इन्द्रियादिक का निग्रह करना, वश में करना।
  - (७) सत्य-सच बोंलना।

( ५ ) शौच-पवित्रतां ।

(६) श्रकिचनता—किस भी चीज को पास नहीं रखना; परिग्रह का, ममता का, त्याग।

(१०) ब्रह्म-ब्रह्मचर्य ।

# गृहस्थ धर्म

उपर कहे अनुसार जो यतियों का धर्म है वही थोड़ा बहुत रहोबदल के साथ गृहस्थ का धर्म है। पांच वर्त, समिति वगैरा में से नीचे लिखे अनुसार वारह प्रकार का गृहस्थ धर्म बताया गया है-

पांच ऋगुव्रत-ऊपर जो पांच महाव्रत गिनाये गए हैं उन्हीं को गृहस्थ जय यथाशक्ति पालते हैं, तब ऋगुव्रत कहलाते हैं (ऋगु यानी झोटा, गृहस्थ के लायक, जो कठिन न हो।)

तीन 'गुर्णत्रत'—अपर के त्रागुत्रत 'मूलत्रत' हैं, उनकी मदद

में तीन 'गुण्बत' यानी सहायक ब्रत हैं।

(१) 'दिगवत'—'इतना चल्ँगा' इस तरह अपने घूमने-फिरने की तथा मुसाफिरी करने की मर्यादा करना। इसका कारण यह है कि घूमने-फिरने से जो जीवहिंसा होती है वह कम हो जाती है।

(२) 'भोगोपभोग नियम व्रत'—भोजनादिक—जो एक बार भोगते ही खत्म हो जाते हैं—पदार्थी का भोग तथा वस्त्रादिक— जो वारम्वार इस्तेमाल किए जाते हैं—पदार्थीं का 'उपभोग'; इस

१. सव जीवों के प्रति सुखानुकूल वर्ताव करना या बिना दिया नहीं लेना-इस तरह ब्रहिंसा और अस्तेय 'शौच' का अर्थ किया जाता है । परन्तु हमने पिवत्रता अर्थ अधिक प्रसिद्ध होने से पसन्द किया है ।

वावत कुछ नियम रखना। इसका कारण इन्द्रिय, मन वगैरा को वश में करने का है।

(३) श्रनर्थद्ग्ड निपेध त्रत—कोई भी निरर्थक क्रिया नहीं करना, इसका उद्देश मनुष्य की सारी प्रवृत्ति को धर्म की श्रोर— इत्तम पुरुपार्थ की श्रोर—मोड़ना है।

इनके अलावा चार शिकात्रत हैं-

- (१) 'सामायिक त्रत'—राजद्धे परिहत हो कर, सव जीवों पर समता भाव प्रहण कर, हो बड़ी एकान्त में तत्व चिन्तन करना 'सामायिक त्रत' है—सामायिक यानी समता प्राप्ति सम्बन्धी।
- (२) 'देशाव काशिक त्रत'—ऊपर जो दिग्त्रत कहा उसमें और ऋधिक मंकीच करना।
- (३) 'प्रोपध (पोसह)' त्रत'—श्रमुक-श्रमुक दिन साधु की वृत्ति से रहना, गृहस्थ धीरे-धीरे यतिधम के योग्य वनता जाय। यदि श्रावक यतिधम पूरा-पूरा श्रंगीकार न कर सके तो कम-से- कम थोड़ा-सा भी इसका लाभ लेवे—उसके लिए यह प्रवन्ध है।

(४) 'श्रतिथि संविभाग'—श्रतिथि को—खासकर मुनियों को—श्राहार दिये विना भोजन नहीं करना।

इत बारह धर्मों का आधार 'सम्यक्तत्व' ( 'समिकित' ) यानी अच्छी अद्धा पर अवलिवत है।

# सामांयिक और प्रतिक्रमण

मन ईन्द्रियां वंगरा—मनुष्य को संसार में डालनेवाली और इल्टे मार्ग पर ले जाने वाली शिक्तयों को जीतने के लिए जैन-धर्म में कितनी ही क्रियाएं वताई गई हैं। ये अवस्य करने

१ पोत्तह का सही संस्कृत रूप 'उपवसथ'—उपवास है और अर्थ भी यही है।

योग्य हैं, इसिलए इनको आवश्यक कहते हैं। इन आवश्यकों में तीर्थंकर प्रभु की स्तुति बन्दना वगैरा के उपरान्त (१) सामायिक और (२) प्रतिक्रमण नाम के दो आवश्यक हैं जो खासकर जानने योग्य हैं।

सामायिक-मन की समता प्राप्त करना, इस संसार में सव चीजें अपने मन-माफिक कहाँ से मिल सकती हैं? ठंड है तो धूप है, सदीं है तो गर्मी है, वाग-वगीचा हैं तो कांटे-कंकड़ भी हैं—संदोप में सुख भी होता है और दुःख भी होता है। इसलिए सुख-दुःख में मन को डांबाडोल न होने देते हुए समता में यानी एक-सा रखना; भला-बुरा, प्रिय-अप्रिय न लगने देना अर्थात् रागद्धेप न होने देना; श्रौर प्राणिमात्र पर एक-सा भाव रखना। इसके लिए प्रत्येक जैन को हमेशा हो घड़ी चित्त को स्थिर रखकर ज्ञान का पाठ ( 'सज्झाय'-स्वाध्याय ) और ध्यान करने की आज्ञा हैं। इसको सामायिक यानी समता सिखाने की विधि कहते हैं। उसी तरंह एक दूसरा आवश्यक प्रतिक्रमण है। 'प्रतिक्रमण' श्रशुभ यानी पाप से मुङ्कर शुभ की श्रोर चलना । मनुष्य दिन-रात् में जाने अनजाने कुछ-न-कुछ पाप किये विना नहीं रहता। परन्तु यदि वह शाम-सवेरे अपने पाप का विचार कर, जो हो गया उसके लिए पश्चांताप कर भविष्य में वैसा न करने . का निश्चय करे तो इससे उसका जीवन बहुत-कुछ सुधरेगा। उसके लिए जैन शास्त्रकारों ने यह 'प्रतिक्रमण' नाम की, पाप कवृत कर पुरुव-पथ पर चलाने की विधि बनाई है। रात और दिन के इस प्रकार दो प्रतिक्रमण हैं। रात का प्रतिक्रमण सबेरे श्रीर दिन का प्रतिक्रमण शाम को करना होता है।

### यात्रा ग्रौर वत

प्रत्येक धर्म में कितने ही स्थान और कितने ही काल पित्रत्र माने जाते हैं और इसलिए उन स्थानों की यात्रा करने की और उस-उस काल में अमुक-अमुक ब्रत उपवासादि करने की आज्ञा होती है। उसी के अनुसार जैन धर्म में भी कितने ही यात्रा के स्थान तथा ब्रत-उपवास करने के दिन ठहराये गए हैं।

शत्रुख्य पर्वत पर आदि तीर्थेद्धर ऋषभदेवजी ने, चम्पापुरी में वासुपूर्य जी ने, गिरिनार पर नेमिनाथ जी ने, पात्रापुरी में महावीर स्वामी ने और वाकी के वीस तीर्थेद्धरों ने समेतशिखर (बंगाल में) पर निर्वाण प्राप्त किया — इस्र्लिए ये पांच स्थान

बहुत पवित्र माने जाते हैं।

पोसह यानी 'प्रोपध-त्रत' महीने में पांच वार—शुक्ला पंचमी और दो चौदस को—करना होता है। इसमें गृहस्थ को आहार, शरीर सत्कार (साज-शृंगार करना) अव्वव्यचर्य (स्त्रीं संग) और न्यापार—इन चार चीजों को छोड़ने की कहा है। जैन धर्म का दूसरा बड़ा व्रत पचुसण ('पज्जुसण'—'पर्यु पण') है। यह श्वेतान्वर मत के अनुसार आवण सुदो वारस से भादों चदी चौथ तक—आठ दिन करना होता है। श्वेतान्वरों की एक शाखा स्थानकवासी तेरस से पंचमी तक करती है और दिगन्वर भादों सुदी पंचमी से चौदस तक—दस दिन करते हैं। इस समय उपवास और शास्त्र-अवण किया जाता है।

# पार्श्वनाथ ऋार महावीर स्वामी

पार्श्वनाथ तीर्थंद्भर का केशी नाम का एक शिष्य अपने शिष्यों को लेकर घूमते-घूमते आवस्ती नगरी में आया और उसने गांव के बाहर एक वन् में वास किया। इतने में श्री महावीर

सचेल धर्म प्रतिपादित किया है दूसरे ने अचेल धर्म का उपदेश म्वामी का शिष्य गौतम जो विद्या और चरित्र दोनों में श्रेष्ठ या उसी गांव में श्रा पहुँचा श्रौर पास के दूसरे वन में उतरा। एक दूसरे के साथ बातचीत करते-करते दोनों के शिष्यों को विचार आया कि अपने दोनों के गुरुओं में से किसके गुरु का उपदेश सच्चा है ? पार्श्वनाथ द्वारा किया गया चार ब्रत का उपदेश सच्चा है या महाबीर स्वामी द्वारा किया गया पांच व्रत का उपदेश सच्चा है ? दूसरे वर्धमोन खामी द्वारा उपदिष्ट बस्त्र न पहनने का अचेल धर्म भन्ना है या पार्श्वनाथ का एक अन्दर श्रीर एक बाहर (उत्तरीय) वस्त्र धारण करने का सचेत धर्मे सच्चा है ? केशी और गौतम दोनों ने अपने शिष्यों की शंका सममी और एक-दूसरे से मिलने का निश्चय किया। गौतम ने विचार किया कि केरी पूर्व के तीर्थङ्कर का शिष्य होने से कुल में ज्येप्ठ गिना जाता है इसलिए मुमे उसके पास जाना चाहिए। इसिलए वह केशी के पास जाने को निकला। केशी ने विचार किया कि गौतम मेरी अपेन्ना वय में अधिक र है इसलिए मुक्ते उसके पास जाना चाहिए, ऐसा विचार कर वह भी मिलने चला। दोनों एक-दूसरे से प्रेम से मिले। केशी ने गौतम से पूछा-'भगवन् ! पार्वनाथ चार व्रत मानते हैं श्रीर वर्धमान स्वामी

श्वेतास्थर पन्थ के टीकाकार इसका अर्थ असुक प्रमाण के ही, श्वेत (जो रंगीन न हों) जीर्ग-जैसे और अल्प मूल्य के ही वस्त्र पहनना — एसा करते हैं।

२. मूल में 'कुमार श्रवण' 'केशी'—ये शब्द हैं। परन्तु इसका यह भावार्थ स्पष्ट है। गौतम आगे चलकर केशी को 'भगवन' कहता है, इसलिए कुछ लोगों ने एसी कल्पना की है कि केशी वड़ा होना चाहिए। परन्तु ऐसा अर्थ करने से परस्पर विनय की ख्री, जो अथकार बतलाना चाहना है, नष्ट हो जाती है।

पांच। एक ही धर्म का उपदेश करने का दोनों का उद्देश्य होते हुए भी दोनों के बीच में यह अन्तर क्यों ? आपको इस विषय में शंका नहीं होती ?"

गौतम ने उत्तर हिया— "भगवन्! पहले तीर्थद्वर के साधु ऋजु (सीधा, सरल) परन्तु जड़ थे। वीच के तीर्थद्वरों के शिष्य ऋजु तथा वुद्धिमान थे; अन्तिम तीर्थद्वर के शिष्यों का कुटिल और जड़ होना संभव है। इस कारण से वीच के वाईस तीथद्वरों के साधुओं को चार व्रतों का उपदेश किया गया है तो भी वे यह समभते थे कि इन चार व्रतों में पांचों व्रत समा जाते हैं और उसी के अनुसार उनका आचार था: परन्तु पहले तीर्थद्वर के साधुओं से अपनी जड़ता के कारण इसमें भूल होने की संमावना थी और अन्तिम तीर्थद्वर के साधुओं के लिए तो उनके कुटिल तथेंव जड़—होनों होपवाला होने के कारण स्पष्ट उपदेश की बहुत ही जहरत है, इस कारण से इन हो—प्रथम और अन्तिम—तीर्थद्वरों ने पांच व्रत का उपदेश किया है और वीच के तीर्थद्वरों ने चार में पांच समाविष्ट कर चार ही व्रत का किया है।

केशी यह उत्तर सुनकर वोला—"गौतम! सचमुच तुम हानी हो। मेरे संशय को दूर किया। परन्तु मुक्ते स्त्रभी एक दूसरा संशय है उसको दूर करो।" ऐसा कहकर उसने सचेल श्रौर श्रचेल धर्म-सम्बन्धी उपयुक्त प्रश्न पूछा। इसके उत्तर में गौतम ने नीचे लिखे श्रनुसार कहा—"प्रत्येक तीर्थं द्वर ने ज्ञान प्राप्त कर श्रपने-अपने शिष्यों के गुण श्रौर स्वभाव का विचार कर उपदेश किया है। पार्श्वनाथ के शिष्य श्रम्ज (सीधे) श्रौर बुद्धिमान होने के कारण उनको वस्त्र कोई वाधा देते, ऐसी संभावना न थी, परन्तु महावीर स्वामी के शिष्य कुटिल श्रौर जड़ होने से इनको वस्त्र का मोह लग जाने का विशेष भय था, इसलिए एक ने किया है। यति के वेश का निर्देश मात्र लोक में उनको पहचानने के लिए तथा अनाचार सेवन करने में उन्हें जरा हिचकिचाहट हो इसलिए न्यावहारिक दृष्टि से किया गया है। वैसे वस्तुत: ज्ञान, दर्शन और चारित्र ही मोच का साधन है, ऐसा तीर्थं क्करों ने निर्णय किया है।"

इस प्रकार पार्श्वनाथ श्रीर महावीर खामी के उपदेश के वीच के मेद का खुलासा हो गया। वाद में जैन धर्म के कितने ही सामान्य सिद्धान्तों के विषय में केशी ने गौतम से प्रश्न पूछे— उसका गौतम ने उत्तर दिया। उसमें एक मुख्य प्रश्न यह था कि "हे गौतम ! हजारों शत्रु तुम्हारे उपर श्राक्षमण कर रहे हैं, उन पर तुम कैसे धिजय पाते हो ?" इसके उत्तर में गौतम ने कहा — "एक को जीतने से पाँच को जीतना हूँ; पाँच को जीतने से दस को जीतनों से सबको जीतनों हूँ ।" बाद में इसके खुलासा में बतलाया कि "श्रगर श्रात्मा को नहीं जीता तो हमने एक बहुत बड़े शत्रु को छोड़ दिया। इस श्रात्मा को जीतने से दूसरे चार शत्रु — क्रोध, मान (श्रमिमान), माया (कपट) श्रीर लोभ—ये चार कषाय भी (श्रात्मा को हनन करने याले मिलन माय) जीत लिये जाते हैं। इन पाँच को जीता तो फिर दूसरी पाँच इन्द्रियों को मिलाकर दसों शत्रु श्रों को जीत लिया।"

# महावीर खामी और गोशाल (भावी और पराक्रम)

कुंड कोलिय नाम का एक महावीर खामी का उपासक था। वह एक बार दुपहर में एक अशोक वृत्त की छाया में वैठा था। वहाँ एक देव ने आकर उससे कहा—'है भाई कुंडकोलिय, मंखलीपुत्र गोशाल का ऐसा सिद्धान्त है कि उद्योग , कर्म वल, बीर्य या जिसको पुरुषार्थ या पराक्रम कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है: सब पदार्थ नियति यानी भावी से निश्चित हो चुके हैं। श्रमण भगवान महाबीर का इससे उलटा सिद्धान्त है। वे कहते हैं कि उद्योग, कर्म, वल, वीर्य, पुरुषार्थ या पराक्रम और सब पदार्थ निर्यात यानी भावी से निश्चित हो चुके हों, ऐसी कोई बात नहीं। इन दोनों में गोशाल का सिद्धान्त अच्छा है, महावीर का बुरा है।"

कुरडकोलिय ने उत्तर दिया—'हे देव! जो तुन कहते हो कि उद्योग, कर्म, वल, वीर्य, पुरुषार्थ, (प्राक्रम) जैसा कुछा है ही नहीं और सब पदार्थ माबी से निश्चित हो चुके हैं—ऐसा गोशाल का सिद्धान्त ही सबा है और उद्योग, कर्म, वल, वीर्य, पुरुषार्थ या प्राक्रम का प्रतिपादन करने वाले महावीर खामी का मूठा है तो कुपाकर वतलाइए कि आपने यह दिव्य प्रभाव— यह देवत्व, किस तरह प्राप्त किया ? पुरुषार्थ से या उसके विना, ऐसे ही ? देव ने जवाब दिया—"उसके विना, अपने आप" कुरडकोलिय—"ठीक, तब ये असंख्य जीव जो देवत्व प्राप्त करने के लिए उद्योग नहीं करते वे क्यों देव नहीं हो जाते ? इसलिए, हे देव! तुमको यह पद, यह पद प्राप्त करने के लिए किया गया उद्योग यानी पुरुषार्थ या प्राक्तम के कारण ही मिला है—मिलना था इसलिए मिला है ऐसा तुन्हारा कहना भूठ है।" यह सुनकर देव को लगा कि मैंने इसको डिगाने का व्यर्थ ही यत्न किया। तत्पश्चात तुरन्त वह देव अन्तर्थान हो गया।

हिन्दू (वेद) धर्म में, उसी तरह इस जैन धर्म में, कर्म का अर्थ

१. नृत में 'उत्थान'— खंडा होना, चड़ाव ।

२. पुरुष का करना—पराक्रन; पुरुष का व्हिया गया पराक्रन ।

निश्चित हो चुकी मात्री नहीं होता। दोनों में पुरुषार्थ की प्रशंसा है।

### स्वा ब्राह्मण कान ?

जयघोष नाम का ब्राह्मण कुल में उत्पन्न एक महायशस्वी विप्रथा। वह सब प्रकार के यम (पंच महाव्रत) पालन करता था। यह महामुनि एक वक्त गाँवों में घूमता-घूमता काशीपुरी श्रा पहुँचा। पुरी के बाहर एक मनोहर उँबान में ठहरा। उँसी समय विजयघोष नाम का एक वेद में जुशल बाह्मण काशी में यज्ञ करता था। वहाँ वह अनागार (घर छोड़कर यति यना हुआ) मुनि जयघोष एक मास का उपवास कर पारणा के लिए अन लेने गया। यज्ञवाट में भिन्ना के लिए आये हुए इस मुनि को देख-कर विजयघोष ने कहा- 'हे भिन्तु! मैं तुमे अल नहीं देता, दूसरी जगह माँगने जात्रो, यहाँ तो जो बाह्यण वेद का ज्ञाता हो, यज्ञ सममता हो, ज्योतिष शास्त्र में प्रवीण हो, जो अपना और दूसरे की आत्मा का उद्घार करने में समर्थ हो-उसी को अन दिया जाता है।" इस उत्तर से जरा भी गुस्सा न होते हुए उसी प्रकार अन्त के लिए नहीं, परन्तु दूसरे का कल्याण करने के ही तिए, जयघोष ने कहा—"हे विम, तू वेद का मुख (मुख्य तत्व क्या है यह) नहीं जानता, यह और धर्म का तत्व भी नहीं जानता, इस संसार से उद्धार करने के लिए कौन समर्थ है और कौन नहीं -- वह भी तू नहीं जानता। अगर जानता हो तो वतला।" विजयघोप ने कुछ उत्तर न दिया, परन्तु घह दूसरे वाहाणों के साथ जयघोष मुनि के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहा और सबने मिलकर मुनि से यह सममाने के लिए प्रार्थना की कि वेद, यज्ञ और धर्म का मुख क्या है ?

जयघोष मुनि ने यह सब सममाया श्रीर बाद में सचा बाह्मण किसको कहना चाहिए, इस सम्बन्ध में सबिस्तार खुलासा किया। जयघोष मुनि कहते हैं—

"जो त्रस और स्थावर प्राणी को जानता है और उनकी तीनों प्रकार से (मन, वाणी और काया से) हिंसा नहीं करता, उसको

हम 'त्राह्मण्' कहते हैं।

जो क्रोध, हास्य ( मसखरी में ) लोभ या भय से भी कभी भूठ नहीं बोलता, उसको हम त्राह्मण कहते हैं।

जड़ या चेतन, श्रतप या श्रधिक-कोई वस्तु जो विना दिये

नहीं लेता, उसको हम त्राह्मण कहते हैं।

जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। जिस प्रकार जल में उत्पन्न कमल जल से भीगता नहीं, उसी प्रकार काम (संसार के सुख के पदार्थ) से जो लिप्त नहीं होता, उसको हम 'ब्राह्मण' कहते हैं।

मूँ ह मुड़ाने से कोई भी मनुष्य श्रमण (सन्यासी) नहीं होता; श्रोंकार उच्चारण करने से ब्राह्मण नहीं होता; श्ररण्य में बसने से मुनि नहीं होता; श्रीर कुश चीर (वल्कल) से तपस्वी नहीं होता।

समता भे श्रमण होता है; ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है; ज्ञान से मुनि होता है श्रीर तप द्वारा तपस्वी होता है।

कर्म से मनुष्य त्राह्मण होता है, कर्म से चत्रिय होता है, कर्म से वैश्य होता है और कर्म से शूद होता है।

जो द्विजोत्तम ( उत्तम ब्राह्मण्;) उपर्यु क गुण से युक्त हैं, वह अपना और दूसरे का उद्धार करने में समर्थ हैं।"

श्रमण का प्राकृत में समणो होता है, इसलिए उसके साथ समता शब्द जोड़ा गया।

मन्—मनन करना, मनन करके जानना—इस धातु से मुनि शब्द वना है।

# जैन धर्म का सामान्य स्वरूप

श्रव जैन धर्म के कई सामान्य तत्व छाँट कर देते हैं—

- १. श्रहिंसा—यह इम धर्म का परम तत्व है। इस धर्म के सब श्राचौर विचार के पीछे श्रहिंसा की तीन्न भानना जुड़ी है। श्रीर सिर्फ यज्ञ-यागादिक में या सामान्य खान-पान के लिए ही हिंसा का निपेध किया गया हो—इतना ही नहीं, परन्तु मनुष्य के सारे ज्यवहार का सुन्न श्रवलोकन कर उसमें कहाँ कहाँ हिंसा का प्रसंग श्राता है—इसकी खोज की है और वहाँ हिंसा किस तरह कके श्रथचा कुछ नहीं तो कम-से-कम हो इसके लिए बड़ी बारीकी से छानवीन की गई है। वे पट-जीव काय श्र्यात छ: प्रकार के जीव समृह मानते हैं —(१) प्रथ्वी (२) जल (३) तेज (४) वायु (४) वनस्पति श्रीर (६) श्रंस (त्रास—भय देख कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जा सके)। कटने से क्लान होना—मुरम्माना, कटने पर भी पुनः उगना, श्राहार हारा दृद्धि पाना, निद्रा लेना इत्यादि जीव के धर्म इन सब में बहुत कम नजर श्राते है।
- २. जैन धर्म का दूसरा बड़ा आप्रह् तप के लिए है। जिपवासादि से शरीर और इन्द्रियों का दमन करना वे आवश्यक गिनते हैं। वे आन्तर-वृक्ति की जय व्यर्थ नहीं गिनते, परन्तु देह का और आन्तर-वृक्ति का ऐसा गाद सम्बन्ध है कि देह और इन्द्रिय-दमन के विना मन जीतना अशक्य है—ऐसा मानते हैं, और इसलिए विविध प्रकार के उपवास की विधि का विधान करते हैं। साधु होने से पहले जो केश-लुंचन की विधि है, वह भी तप की शक्ति कमने के लिए ही है।

उदम्बर, कन्द्मूल नहीं खाना, मूत्रपुरी श्रादि में सङ्गन उत्पत्न न हो, इसकी व्यवस्था वर्गरा करना ।

- ३. वैराग्य पर भी वे वहुत ध्यान देते हैं। मनुष्य का परम पुरुषार्थ व्यावहारिक समृद्धि नहीं परन्तु कैवल्य-स्थिति यानी निर्वाण या शान्ति है; और उसके लिए सम्यग दर्शन, ज्ञान और चारित्र—इन तीन को (रत्नत्रय) बड़े धैर्य से प्राप्त करने का उपदेश करते हैं।
- थ. वे जगत् को अनादि मानते हैं और कहते हैं कि कर्म. के महानियम से सब चला करता है। मनुष्य का कृत-क्रमें भोगे विना छुटकारा नहीं और 'जैसा करोगे वैसा पाओगे' इस. सिद्धान्त को वे बड़े जोर से और व्यौरेवार सममाते हैं।
- ४. इसिलए वे जगत् के कर्ता एक ईरवर को नहीं मानते। परन्तु ऋषभदेव वगैरा रागादि दोप रहित श्रीर लोक के उद्धा-रक जो तीर्थं द्वर हो गए हैं, उनको भगवान् की तरह पूजते हैं। रवेताम्बर श्रीर दिगम्बर पन्थ के वीच मूर्ति के स्वरूप में श्रीर पूजाविधि में बहुत श्रन्तर है। स्थानकवासी विलकुल मूर्ति नहीं पूजते, परन्तु सब तीर्थं द्वरों को मानते हैं।
- इ. जैन-धमें के तत्वज्ञान में 'स्याद्वाद' यानी 'सप्तभंगीनय' मुख्य हैं। परन्तु यह विषय कठिन होने से हमको छोड़ देना पड़ता है। इसका संत्रेप में मुद्दा इतना ही है कि कोई भी वस्तु 'ऐसी है या वैसी है' इस तरह एक ही रूप में नहीं वर्णित की जा सकती; एक ही वस्तु भिन्न-भिन्न टिप्ट-बिन्टुश्रों से भिन्न-भिन्न तरह की ठहरती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सतमेद के बहुत-से मगड़े शान्त हो सकते हैं।

#### उद्धरण

हे राजन ! जीवन और रूप जिनमें तुम्हारा मोह लगा है, बिजली की चमक की तरह चंचल (अस्थिर) हैं। मरने के बाद मनुष्य का क्या होता है, यह बात (परलोक) तुम नहीं जानते । स्त्री, पुत्र, मित्र श्रीर वान्धव (सगे-सम्बन्धी) जीते के साथी हैं, मृत के पीछे कोई नहीं जाता।

यदि एक आदमी हजारों योद्धाओं को दुर्जय संप्राम में जीते श्रीर एक आदमी अपनी आत्मा को ही जीते तो उसमें दूसरे की विजय वड़ी है।

पाँच इन्द्रियाँ, कोध, श्रमिमान, माया (कपट) तथा लोभ श्रीर श्रात्मा—ये जीतना कठिन है; जिसने श्रात्मा को जीत जिया तो सबको जीत लिया।

जो चारित्र और श्राचार के गुणों वाला है, जिसने उत्तम संयम पाला है, जो श्रास्तव (विषयों का श्रास्ता में वहना) रहित है और जिसने कर्म का श्रच्छी तरह चय कर दिया है—वह महान, उत्तम और नित्य स्थान को पाता है।

[ उत्तराध्ययन ]

में कहता हूँ कि जो श्राह्मेन (तीर्थेंद्धर भगवान) हो गए, जो होते हैं श्रीर जो होंगे वे ऐसा ही जानते हैं, ऐसा ही कहते हैं, ऐसा ही बतलाते हैं श्रीर ऐसा ही वर्णन करते हैं कि—सब प्राया, सर्वभूत, सर्व जीव, सर्व सत्व—इनको मारना नहीं, इन पर हुक् मत नहीं चलाना, इनको पकड़ना—केंद्र नहीं करना, इनको ताड़ना नहीं देना, इनका उपद्रव नहीं करना।

[ ब्राचारांग सुत्र ]

श्रह्नेतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, श्राचार्यों को नमस्कार, इस लोक में जितने साधू हों उन सबको नमस्कार।

[ नमस्कार-मंत्र ]

# : ३ :

# बौद्ध धर्म

# बौद्ध धर्म का जन्म-काल

जैन तीर्थेङ्कर महावीर स्वामी के ही समय में परन्तु उत्तसे कुछ वाद—ई० स० पू॰ छठवीं शताब्दी में वौद्ध धर्म का प्रवर्तन करने वाले भगवान गौतम बुद्ध हुए। इनके समय तक प्राचीन वेद धर्म अनेक परिवर्तन (फेरफार—उथल-पुथल) देख चुका था। एक और जन समाज में किसी-किसी जगह ज्ञान भक्ति और विराग्य का उपदेश संचित था, तो उसीके साथ दूसरी और प्रजा के बहुत बड़े भाग में कर्मकाएड का घना जाल विछा हुआ था और कवि, भक्त, ज्ञानी और साधुओं का स्थान टीकाकारों, वादियों, कर्मकाएडयों और मूर्ख तपस्वियों ने ले लिया था। ऐसे समय में धर्म-परित्राण के महानियम के अनुसार श्री गौतम बुद्ध का अवतार हुआ।

बुद्ध—वोध प्राप्त, जागृत, ज्ञानी। इस संसार में सब श्रज्ञानी जनों को सोया सममना और ज्ञानी को ही जागता सममना। इसिलए गौतम कुल में उत्पन्न महापुरुष 'सिद्धार्थ' को बुद्ध कहते हैं। जिस तरह श्राह्मण धर्म में विष्णु के चौवीस श्रवतार माने जाते हैं और जिस तरह जैन धर्म में चौवीस तीर्थं इर माने जाते हैं, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी सब मिलकर चौवीस बुद्ध हुए—ऐसा कहा जाता है। परन्तु इन सबमें ऐतिहासिक प्रमाण से जिनका श्रस्तित्व सिद्ध हो चुका है, वे बुद्ध ई॰ स॰ पू॰ छठी

शताब्दी में हुए और वे गौतम बुद्ध ही हैं।

हम पहले इनके जीवन-चरित्र का अवलोकन कर जाउँगे वाद में इनके धर्म-सम्बन्धी सिद्धान्त जानेंगे और अन्त में इनके द्वारा स्थापित धर्म-संघ की हकीक़त से परिचित होंगे। वौद्ध धर्म का जो महामंत्र है, उसमें भी यही तीन विषय बताये गए हैं। वह इस प्रकार हैं—

(१) बुद्धं शरणं गच्छामि—में बुद्ध की शरण जाता हूँ।

(२) घम्मं शरणं गच्छामि—में धर्म की शरण जाता हूँ।

(३) संघं शरएं गच्छामि—में संघ की शरए जाता हूँ। इस 'रत्तत्रय' में वौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा जी कुछ जानने योग्य है, वह सब बतता दिया गया है।

## बौद्ध धर्म के ग्रन्थ

बौद्ध धर्म के बहुत-से धन्थ पाली भाषा में हैं और बहुत-से संस्कृत में हैं। उसमें पाली भाषा के अन्य बहुत प्राचीन हैं। अनन्तर बौद्ध धर्म तिच्यत, चीन, जापान बगैरा देशों में फैला। इसितिए उस देश की भाषा में भी इस देश के पाली और संस्कृत मन्यों का भाषान्तर हुआ है। इस तरह भिन्न-भिन्न भाषा की पुस्तकों में से हम लोगों को बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी शाप्त होती है।

बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन प्रन्थ—जो पाली भाषा में है— त्रिपिटक नाम से प्रसिद्ध है। पिटक का अर्थ है पेटी, पिटारा, टोकरी। एक ने दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को दी, इस तरह परम्परा से दी जाती गई' धर्म की टोकरियाँ, अर्थात् तत्सम्बन्ध अन्थों का समूह-वर्ग हुआ पिटक। पिटक के तीन वर्ग हैं, इसलिए

तीनों मिलाकर त्रिपिटक कहलाते हैं। इन तीन के नाम निम्न- लिखित हैं—

- (१) विनय पिटक
- (२) सूत्र पिटक
- (३) अभिधर्म पिटक

विनय पिटक में मुख्यतः मिन्नुश्रों को (साधुश्रों को) कैसे चलना चाहिए, इस विषय सम्बन्धी श्रनेक संवादों श्रोर कथाश्रों द्वारा उपदेश किया गया है। सूत्र पिटक में वौद्ध धर्म के तत्वज्ञान के सिद्धान्तों का इसी तरह से परन्तु श्रधिक सरस रीति से उपदेश किया गया है। श्रोर श्रभिधर्म पिटक में इन सिद्धान्तों का श्रविक बारीको से और व्योरेवार विचार किया गया है।

इसके अलावा सद्धर्भ पुरुडरीक, लिलत विस्तर, सुखावती व्यूह वगैरा अनेक संस्कृत अन्थों को भी बहुत-से वौद्ध-धर्मी मानते हैं।

सूत्र पिटक में से बौद्ध धर्म का साररूप से 'धम्म (धर्म-) पद' नाम का एक प्रन्थ रचा गया है और गौतम बुद्ध के पूर्व अवतारों (बोधिसत्व) की 'कथाओं का एक 'जातक-माला' नाम का प्रन्थ है। इसमें सरल ढंग से बौद्ध धर्म के तत्व ज्ञान का और नीति का अच्छा निरूपण किया गया है।

# गौतम बुद्ध का जीवन-चरित्र

गंगा के उत्तर प्रदेश में हिमालय की दिल्ला तलहटी में किपल वस्तु नाम का गाँव था। उसका राजा ई० स० पू० छठवीं शताब्दी में शुद्धोदन नाम का था। किपलवस्तु के पास के एक गाँव के राजा की दो लड़िकयों को इसने ब्याहा था जिसमें

सं एक का नाम महामाया श्रौर दूसरी का नाम महाप्रजापित था। दोनों के दीर्घ समय तक कोई सन्तान नहीं हुई। ४४ वर्ष की उम्र में बड़ी वहन महामाया को गर्भ रहा और प्रसृति का समय पास त्राने पर वे पीहर जाने को निकलीं। वहाँ रास्ते में एक नदी के किनारे लुम्बिनी नाम के वन में इनके पुत्र प्रसव हुआ। इस पुत्र के जेन्म से माता-पिता की इच्छा पूर्ण हुई, इसलिए इसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। इनके गीत्र (कुल ) का नाम गौतम था, इसलिए ये गौतम नाम से भी प्रसिद्ध हैं और ये शाक्य नाम की चत्रिय-जाति में शिरोमिण निकले, इसलिए शाक्य सिंह भी कहलाते हैं। दिन बीतने पर इन्होंने बोध पाया-अर्थात् जागे, झानी हुए, इमलिए 'वुद्ध' ऐसा विशेषण जोड़ा गया। इनके जन्म के वाद थोड़े ही समय में इनकी माता की मृत्यु हो गई ग्रौर सिद्धार्थं श्रपनी सौतेली माता—मौसी—महाप्रजापति के पास पत्ते। बड़े होने पर गीतमबुद्ध का यशोधरा नाम की एक त्रत्रिय राज-कन्या के साथ पार्गिग्रहण हुआ। उससे इनके राहुल नाम का एक पुत्र हुआ। तब से २६ वर्ष की उम्र तक इनका कुछ हाल प्राप्त नहीं है। प्रन्तु हम सहज अनुमान कर सकते हैं कि इस समय युवायस्था के इन्द्रियों के अपनेक सुख भोगे गए होंगे।

परन्तुं गौतम बुद्ध की आतमा संस्कारी थी; इन्द्रियों के सुखों में लिप्त रहे, ऐसी न थी। इसी दर्मियान, ऐसा कहा जाता हैं कि एक समय ये रथ में वैठकर वाहर घूमने निकले, वहाँ इन्होंने एक बूढ़े मनुष्य को जिसकी कमर मुक्त गई थी, आँखों में कीचड़ भरा था, मुँह से लार बहती थी, चलते ठोकर लगती थी इत्यादि अनेक बुढ़ापे के दु:खों से पीड़ित देखा। दूसरे प्रसंग पर एक रोगी को जिसके हाथ-पाँच में रक्तपीत हो. गया था, मुँह पर मिक्खियाँ भिनिभना रही थीं और पेट जलोदर से फूल गया था रास्ते में पड़ा देखा। फिर दूसरी वार एक मुद्दां रास्ते में जाता श्रीर उसके पीछे लोगों को हाय-हाय करते रोते जाते देखा। राजकुमार को ऐसा हश्य पहले कभी नजर नहीं पड़ा था इसलिए उनको चड़ा श्राश्चर्य हुआ। जब इनके सारथी ने इनको समसाया कि ये बातें—जरा (बुढ़ापा), ज्याधि श्रीर मरग्य—तो संसार में विजकुल साधारण हैं तब इनके मन में तीव्र वैराग्य हो श्राया। परन्तु क्या करना चाहिए यह नहीं सुफता था।

एक बार ये घूमने निकले थे। वहाँ सामान्य लोगों से भिन्न ही वेप का एक आदमी दीखा। उसको देखकर इन्होंने सारथी से पूज़ा—"यह कौन है ?" तत्र सारथी ने कहा कि 'यह संन्यासी है। "संन्यासी कौन होता है ?" "संसार को दु:खरूप देखकर जो इसको छोड़ देता है।" गौतम ने यह सुनकर संसार छोड़कर चला जाने और इन दुःखों के निवारण का उपाय हुँ ह निकालने का निश्चय किया । रोजाना के रिवाज के अनुसार गाना-यजाना हो जाने के बाद कुमार शयनगृह में गये, परन्तु नींद नहीं आई। रानी यशोधरा श्रीर राजकुमार राहुल सोते थे। उनके पास गये। वालक को बुलाकर मिलने का मन हुआ, परन्तु रानी का एकहाथ वालक के ऊपर रखाथा, उसको हटाकर वालक को लिया जाय तो रानी जाग उठे और रानी जाग उठे तो फिरवह अपने प्रिय पति को संसार छोड़ने दे तो ठीक, न छोड़ने दे तो फिर क्या करना ? ऐसी अनेक मुश्किलें इनके मन में आने लगीं, तथा इसको इसी तरह छोड़ जाऊँ या न जाऊँ इत्यादि अनेक संकल्प-विकल्प होने लगे। आखिरकार उसी तरह असंख्य जीवों का कल्याण करने के लिए सिद्धार्थ इनको ऐसा-का-ऐसा छोड़कर, महल छोड़ कर, एक सफेद घोड़े पर सवार होकर चले गये। यह महान् घटना सिद्धार्थ के जीवन की, उसी तरह जगत् के इतिहास की यह

महान घटना-चौद्ध धर्म शास्त्रों में 'महाभिनिष्क्रमण्' के नाम से प्रसिद्ध हैं।

गौतम रात-ही-रात घोड़े पर वहुत दूर चले गये। एक नदी के किनारे घोड़े सं उतरे, तत्तवार निकाली और उससे अपने मनोहर केश काटे तथा आभरण वगैरा अपनी राजकुमार की पोशाक उतारकर साईस को दे दी और उसको कपितवस्तु की श्रोर विदा किया; स्वयं साधु के वेष में श्रागे वढ़े। कुछ समय पास के आम्रवन (आंवावाड़ी, अमराई) में रह कर, मगध की राजधानी राजगृह की और गये। वहाँ विन्व (विन्दु) सार नाम का राजा राज्य करता था। राजा ने इनका सम्मान किया और इनसे आचार्य पद लेने को कहा। परन्तु वैसा न करते हुए उन्होंने आडार (आराड) कालाम और उक्टूक रामपुत्र नाम के दो ब्राह्मण विद्वानों के पास तत्वज्ञान का श्रभ्यास शुरू किया। परन्तु उनके सिद्धान्त सिद्धार्थ को सन्तोष-जनक नहीं लगे। इसिलए उनको छोड़कर ये आगे चले। कितनी ही जगह श्रोत्रियों को यज्ञ में पशु होमते देखा; यह तो इनकी द्यालु आत्मा को बिलकुल विपरीत ही लगा। गया (गाँव) पहुँचकर पास के वन में कौंडिन्य वगैरा पाँच शिष्यों के समज इन्होंने खग्र तप श्राचरण किया। छः वर्ष कठिन तपश्चर्या करने से शरीर काष्ठ की तरह सूख गया और कमजोरी बढ़ गई। एक बार फल्गु (नैरंजना) नदी में नहाने गये तो वहाँ इनको पानी में से निकलना भारी पड़ गया। आखिर किनारे पर के पेड़ की डाल पकड़कर खड़े हुए और ग्राप्तम की ग्रोर मुड़े, परन्तु चल नहीं सके। रास्ते में वेष्ठुध होकर गिर पड़े।

एक गोप-कन्या (नन्द बाला) पास से जा रही यी; उसने इनको दूध पिलाया, खड़ा किया और आश्रम पहुँचाया। इतना देह-कष्ट सहन करने पर भी संसार के दु:ख का निदान (कारण) श्रीर उसके निवारण करने का मार्ग इनको जरा भी हृष्टिगोचर नहीं हुशा। अत्यन्त भोग-विलास से जिस प्रकार सत्य की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार अत्यन्त देह-कृष्ट सहने से भी नहीं होती। श्राक्तर 'मध्यम प्रतिपदा' (वीच के मार्ग) की महिमा इनको समक पड़ी। श्रव से शरीर का निर्वाह करने के लिए पर्याप्त अन्त लेने लगे। श्रीर एक रात गया के पास यृज्ञ के नीचे ध्यानस्थ होकर बैठ गए। श्रव तक जिस सत्य को शोध निकालने के लिए इन्होंने उपर्थ परिश्रम किया था उसका इनके अन्तर में श्राज प्रकाश चमक उठा। उन्होंने ज्ञान पाया, वे जागे, बुद्ध हुए। इस समय उनकी उम्र ३४ वर्ष की थी।

'मैं जगा परन्तु जय जगन् को जगाऊँ तय ही मेरा जागना सच्चा है,' इस प्रकार विचार कर वे उठे और काशी की तरफ गये। वहां वे पांच शिष्य कौंडिन्य वगैरा, इनकी नजर पड़े। उन्होंने निश्चय किया था कि इस तपोश्रप्ट साधु का छातिथ्य सत्कार नहीं करेंगे, परन्तु जब युद्ध भगवान् के पास छाये तय इनके तेज से वे ऐसे प्रभावित हुए कि सामने से उठकर सत्कार किये बिना उनसे नहीं रहां गया। युद्ध भगवान् ने इनको 'चार छार्य सत्य', जो सत्य उस ध्यान की रात्रि के प्रहर-प्रहर में इनको ज्ञात हुए थे, का उपदेश किया और तब से युद्ध भगवान् के धर्मचक्र-प्रवर्तन का श्रारम्भ हुआ।

वे और उनके पांच शिष्य मिलकर छ: 'अईन्त हुए। पास के गांवों में से बहुत-से लोग इनका उपदेश सुनने आने लगे। इनके शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। यशोधरा और राहुल को भी जिनको सोता छोड़कर सिद्धार्थ गये थे, जगाया—सच्चे अर्थ में जगाया। वे भिद्ध और भिद्धाणी के संघ में दाखिल हुए।

उसके बाद पैतालीस वर्ष भगवान बुद्ध ने धर्मचक का प्रवर्तन किया। उसमें अनेक ब्राह्मणों को सच्चा ब्राह्मणस्व किसमें है यह क्ताया तथा अपने संघ में दाखिल किया। इतना ही नहीं, परन्तु हुल्लाम, साडू लगानेवाले और गणिका वगैरा हरेक जाति के मनुष्यों को संघ में स्वीकृत किया। 'लनमें से चारह शिष्य चड़े उपदेशक हुए।

ऐसे शान्त, नियमित और परोपकारी जीवन के पैंतालीस वर्ष विताकर अस्सी वर्ष की उम्र में युद्ध भगवान् ने निर्वाण पाया।

श्रपने श्रवसान-काल में इन्होंने शिष्यों को जो उपदेश दिया है वह इनके गांभीर्य, विनय और उदारता को शोभा देता है।

"श्रानन्द ! रोना नहीं, शोक नहीं करना। श्रानन्द ! क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि वस्तु-मात्रका स्वभाव ही है कि हमको वह चाहे जितनी प्रिय क्यों न हो, परन्तु श्राखिर में हमें उसको छोड़कर जाना ही पड़ता है ? श्रानन्द ! जो कुछ जन्मा है, हुआ • है, यह नाश पांचे विना कैसे रह सकता है ?

"श्रानन्द ! मैंने तुमको कुछ भी गुप्त रखे विना धर्म का उपदेश किया है। तथागत ने कभी भी धर्म को मुद्दी में वॉधकर नहीं रखा। संघ मुक्तपर अवलंबित है, ऐसा उसने कभी नहीं माना। उसके बाद इसको क्या सूचना देने की रह जाती है ? धर्म को अपना दीप समक्तर चलना, धर्म की शरण पकड़े रहना। अपनी जाति को छोड़कर किसी दूसरे पर इस विषय में श्राधार नहीं रखना। जो इस प्रकार चलेगा वह महापरिनिर्वाण—उत्तम निर्वाणावस्था पायेगा।"

१. गौतम बुद्ध के एक सेवक, शिष्य का नाम ।

बुद्धदेव अपने लिए इस नाम का प्रयोग करते हैं । इसके बहुत से अर्थ किये जाते हैं । एक अर्थ 'सत्य को प्राप्त' ऐसा होता है ।

मेरे जाने के बाद धर्म श्रौर संघ को मेरी जगह मानना, ऐसा उपदेश देकर तथा शिष्यों को परस्पर कैसा वर्ताव करना चाहिए —इसके सम्बन्ध में शिद्धा देकर श्रपनी श्रन्तिम समाधि में उन्होंने प्रवेश किया श्रौर महापरिनिर्वाण पाया।

"श्रज्ञान रूपी श्रन्धकार को विदीर्ग करने वाले सूर्य ! संसार के दोष-रूपी ताप का शमन करने वाले चन्द्र ! तुम्हारी जय हो ! जय हो ! जय हो !"

"हे समस्त विश्व-के पति !.....हे धर्म के प्रभु !......तुम्हारी

जय हो।"

[ अश्वयोष कृत युद्ध चरित ]

गौतम बुद्ध का मुख्य उपदेश

भगवान् गौतम बुद्ध ने संसार में जरा ( बुद्दापा ), व्याधि श्रीर मरण देखा — उस पर से अत्यन्त दयालु हृदय को एक निश्चय हुआ कि वस्तुमात्र लिएक है और दुःखक्त है। अपने अपर दुःख पड़ने से संसार दुःखमय है, ऐसी समक तो बहुत से साधारण लोगों को भी हो जाती है, परन्तु बुद्ध भगवान की समक में यह विशेषता थी कि इनको स्वयं दुःख भोगने का प्रसंग न श्राया था, विक्क स्त्री-पुत्र-लक्ष्मी श्रादि संसार के सब सुख इनको भरपूर मिले थे, तो भी केवल उच्च दयालु वृत्ति के कारण ही स्वयं इस महान् सत्य का दर्शन किया था।

संसार दु:खरूप है—यह देखना तो आज सहज है, परन्तु इस दु:ख का निदान—कारण—हूँ ह निकालने और इसके निवारण का उपाय करने में बुद्धि की सूक्त्मता की और परोपकार के वल की वहुत जाकरत पड़ती है। बुद्ध भगवान ने देखा कि दु:ख केवल जीवन की तृष्णा (प्यास) में से—"मैं जिऊँ, जिऊँ चाहे जैसे हो—िकसी को दुःख देकर भी जिऊँ ऐसी लालसा में से उत्पन्न होता हैं। इसिलए आत्मवाद छोड़कर अनात्म-वाद ग्रहण करना अर्थात् अहंभाव (मैं-पन) छोड़ना—यह दूसरा सिद्धान्त बनाया। बुद्ध भगवान् को अपने समय में आत्मा के नाम पर घना स्वार्थ प्रचित्तत दिखाई पड़ा; इस आत्मा (मैं-'पन, खुदी) के मोह से मनुष्य संसार में अनेक पाप करता है; इतना ही नहीं, परन्तु जो लोग यहा में असंख्य पशुओं का होम करते हैं वे भी मरने के वाद 'मेरी आत्मा स्वर्ग जायगी', ऐसी आशा ही करते हैं—ऐसा इनको दिखाई पड़ा।

रुष्णा और तृष्णा से उत्पन्न होनेवाला 'उपादान' (विषयमहण्ण)—का नाश हो तो पुनर्जन्म और पुनर्जन्म के साथ जुड़े
हुए जरा-मरण नगेरा के दुःख शान्त हो जायं—यह दुःख-रहित
स्थिति निर्वाण है। निर्वाण अर्थात् वुम्म जाना मनुष्य के हृद्य
में मैं-पन (श्रहन्ता) और राग-द्वे ववगेरा जो-जो वृत्तियां मुलगती
हैं उनका बुम्म जाना। इस निर्वाण प्राप्त करने का गौतम बुद्ध
ने जो मार्ग दूंढ निकाला वह 'मध्यम-प्रतिपदा' अथवा आर्थ
अप्रान्त मार्ग कहलाता है। गौतम बुद्ध ने स्वानुभव से देखा था
कि जिस तरह भोग-विलास से सत्य नहीं मिलता उसी तरह
अत्यन्त देह-कष्ट से भी वह नहीं मिलता। खरे सत्य का मार्ग
दो छोरों के मध्य में है और इसलिए वे इसको 'मध्यम-प्रतिपदा'
यानी वीच का मार्ग कहते हैं। यह सत्युक्तों का—आर्यजनों
का—मार्ग है और उसके आठ अंग हैं, इसलिए यह 'आर्य अप्रान्न मार्ग' भी कहलाता है। इस विषय में आ्रो एक पाठ में कहा
जायगा।

### मृत्यु का उपचार

किसा (कृशा) गोवमी नाम की एक सुन्दर युवती एक धनाह्य युवा से न्याही गई थी और उससे उसके एक सुन्दर वालक का जन्म हुआ था। वालक दौड़ने-फिरने लायक हुआ कि इतने में वह विचारा काल के मुंह में चला गया। माता इस घटना से पागल-जैसी हो गई और शायद कोई इसको श्रौपधि देकर जिला दे, इस श्राशा से बालक के शब को हाथ में नेकर वह मुहल्ले-मुहल्ले में भटकी। रास्ते में एक वौद्ध-भिन्न भिता, उससे वड़ी आजिजी से कहा-"महाराज! सेरे वालक को कुछ औषधि हो और जिला हो"—"बाई! इसकी औषधि मेरे पास नहीं," भिज्ञ ने कहा, "परन्तु हमारा एक गुरू गौतम बुद्ध नामक है, अगर उसके पास जाओगी तो वह कुछ देगा।" किसा गोतमों फौरन वालक को लेकर गौतम बुद्ध के पास गई श्रीर कहा-"भगवन् ! श्राप समर्थ हो, सेरे वालक को कुछ श्रौषधि देकर जिला दो।" गौतम बुद्ध ने जवाव दिया—"वाई! इस वातक को यहीं सुला दो और मैं जैसी कहता हूँ वैसी थोड़ी-सी राई ले श्रात्रो तो तुम्हारा वालक जिला दू'।" यह उत्तर सुनकर स्त्री को हर्ष हुआ और श्राशा से भरी राई लेने जा रही थी कि बुद्ध भगवान् ने कहा-''वाई! ऐसे मंगल कार्य के लिए अमंगल राई नहीं चाहिए। इसलिए ऐसे के घर से लाना जिसके घर में कभी कोई सगा-सम्बन्धी न मरा हो।" स्त्री से पुत्र के शव का विरह सहन नहीं हो सकता था और इसलिए प्रेम से विकल वनी वह स्त्री वालक को हाथ में लेकर बुद्ध भगवान द्वारा वत-लाई गई राई लेने चली। एक घर गई तो घरवाले ने कहा-"वाई ! राई तो है, परन्तु तू जैसी कहती है वैसी नहीं। मेरे घर में करीय महीना हुआ एक जवान पुत्र मर गया है। इस-लिए लाचार हूँ।"

किसा गोतमी दूसरे घर गई, तीसरे घर गई, इस तरह सैकड़ों घर भटकी। किसी के यहां लड़का तो किसी के यहां लड़की, किसी के यहां पित तो किसी के यहां वहू, किसी के यहां माई तो किसी के यहां वहन, किसी के यहां माई तो किसी के यहां वहन, किसी के यहां वाप तो किसी के यहां मां, इस तरह जहां-जहां खोज की वहां कोई-न कोई तो मरा ही ज्ञात हुआ। किसा गोतमी गौतम युद्ध के पास आई और सब हाल कहा। गौतम युद्ध ने इस अनुभव का मर्म—स्तेही सम्बन्धी के मरण बिना कोई घर नहीं; जो जन्मा है उसकी मरना ही है; पदार्थ-मात्र नाशवान् है, यह सिद्धान्त—किसा गोतमी को समसाया। किसा गोतमी संसार छोड़कर मिछुणी हुई।

#### ग्रनात्मवाद

मिलिन्द राजा और नागसेन त्राचार्य के बीच में बौद्ध धर्म के तत्व ज्ञान के सम्बन्ध में त्रानेक उत्तम प्रश्नोत्तर हुए हैं। उसमें 'त्रानात्मवाद'-सम्बन्धी एक निम्नलिखित सरस संवाद है—

मिलिन्द-भगवान् ! श्रापका क्या नाम है ?

नागसेन—मुमे नागसेन कहकर पुकारते हैं। माता-पिता नागसेन, स्रसेन, वीरसेन, सिंहसेन, चाहे जो नाम दें वह सिर्फ वाचारंभण--वाणी द्वारा उद्वोधित संज्ञा—ही है। इस नाम वाला कोई श्रात्मा-जैसा पंदार्थ नहीं।

मिलिन्द — (पांच-सौ मंत्री श्रीर श्रस्ती हजार मिलु साधु वहां इकट्टे हुए थे उनको सम्बोधन कर ) मंत्रिश्रो श्रीर भिज्जश्रो ! नागसेन क्या कहता है'सुनो । ये कहते हैं कि यहां कोई श्रात्मा ही नहीं । जो ये कहते हैं क्या वह मानने योग्य है ? (वाद में नागसेन को सम्बोधित कर) नागसेन—श्रगर कोई श्रात्मा जैसा पदार्थ ही नहीं तो तुम मिजुओं को ये वस्त्र, श्रान्त, श्रायन, श्रोपधि श्रादि पदार्थ कीन देता है ? इन पदार्थों को कीन इस्तेमाल करता है ? तुम्हारी देशना (उपदेश) कीन सुनता है ? तुम्हारा मार्ग कीन सेवन करता है ? निवाण कीन पाता है ? पाप-पुण्य वगैरा के लिए कीन जवाबदेह है ? श्रगर श्रात्मा न हो तो पाप-पुण्य संभव ही नहीं, पाप-पुण्य को करने या करानेवाला ही नहीं रहा। तुम मिजुओं को कोई मार भी खाले तो क्या ? कोई मार खालने वाला ही नहीं। श्रीर तुम्हारा गुरू, श्रावार्थ-जैसा भी कोई नहीं। फिर नागसेन ! तुमने कहा कि तुमको सब नागसेन कहकर बुलाते हैं; परन्तु नागसेन किसको कहते हैं यह तो जरा बताओ ? भगवन् ! क्या तुम्हारा बाल नागसेन है ?

नागसेन—न, राजन् !

मिलिन्द--तुम्हारा दांत नागसेन है ?

नागसेन—नहीं, राजन्!

मिलिन्द—तुम्हारे वाल, दांत, चर्म, मांस, स्नायु, श्रास्थ, मण्जा, हृदय, यक्षत्, श्राँतिङ्याँ, पेट, कफ, पित्त, रक्त, पीप, पसीना, श्राँस, लार, मृत्र, पुरीष, मगल—इनमें से कोई नागसेन हैं ?

नागसेन-न, राजन् !

मिलिन्द — तब चेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, मन और इन्द्रियों का व्यापार—इनमें से कोई नांगसेन है १

नागसेन-इनमें से भी कुछ नहीं।

मिलिन्द—तब भगवन्! नागसेन जैसा क्या रहा ? तुम सूठ बोलते हो, नागसेन है ही नहीं। फिर नागसेन ने कहा—(मानो दूसरी बात करने लगा हो) राजन, आप वहुत सुकुमार हैं। ऐसी गर्मी और जलती रेत में होकर आपसे केंसे आया गया ? आपके पैर जल गए होंगे, शरीर थक गया होगा, मन को दुख हुआ होगा ?

मिलिन्द-भगवन् ! नहीं, मैं कभी पैदल नहीं चलता। मैं

रथ में वैठकर आया हूँ।

नागसेन—राजन्, तुम रथ में वैठकर आए, तो रथ क्या है यह मुक्ते वतलात्रोगे ?

मिलिन्द—यह ? नागसेन—यह पहित्रा रथ है ? मिलिन्द—नहीं। नागमेन—तत्र यह धुरी रथ है ? मिलिन्द—नहीं। नागसेन—तत्र यह जुत्रा रथ है ? मिलिन्द—नहीं।

इस तरह एक के बाद एक रथ के भिन्न-भिन्न अवयव बत्ताए। परन्तु उनमें एक भी रथ नहीं है यह ठहराया गया। वदनन्तर नागसेन ने सब मंत्रियों और भिनुआं को संबोधित कर कहा—

नागसेन—मंत्रियो तुम सान्ती हो, राजा कहता था कि वह रथ में चैठकर आया है मैं पूछता हूँ कि रथ कहाँ है बताओ तव वह स्वयं नहीं बतला सकता । इसलिए इनका कहना असत्य है।

मिलिन्द--- भगवन ! मैं सममा । 'रथ' नाम मात्र है-- धुरी, पहिया, श्रौर, जुश्रा वगैरा के लिए यह सिर्फ एक सुविधाजनक शब्द ही है ।

नागसेन-श्रौर इसी तरह राजन ! श्रातमा भी श्रमुक केश, नख, चर्म बगैरा पहचानने के लिए केवल सुविधाननक शब्द है। वस्तुतः श्रात्मा जैसा कोई पदार्थ नहीं है।

### वृथा विवाद

एक चार वुद्ध भगवान श्रावस्ती नगरी के पास श्रनाथ पिडक के उपवन में जेतवन विहार में शिष्यों के साथ रहते थे। इतने में भालुं क्य पुत्र नाम के एक शिष्य की ध्यान करते-करते विचार श्राया कि—''गुरू ने कई प्रश्नों के बारे में श्राज तक कुछ नहीं कहा जैसे कि—यह जगत नित्य है या श्रानत्य ? परिंच्छन्न है या श्रपरिच्छन्न ? इसलिए इस विषय में इनसे में पूछूँगा।" ऐसा विचार कर वह वुद्ध भगवान के पास गया श्रीर कहा—"भगवन! श्रापने हमारी वहुत-सी शंकाश्रों का समाधान तो किया, परन्तु थोड़े-से प्रश्न रह गए हैं। यह जगत् नित्य है या श्रानत्य ? परिंच्छन्न है या श्रपरिंच्छन्न ? नित्य सममते हैं तो वैसा कहिए, श्रनित्य सममते हैं तो वैसा कहिए। होनों में से क्या है, श्रगर न जानते हों तो कृपा कर कहिए कि में नहीं जानता। श्रीर श्रगर ऐसा हो तो फिर श्राप गुरू भी किस के ?"

शिष्य की ऐसी वाणी सुनकर भी पूर्ण शान्ति से बुद्ध भगवान ने जवात्र दिया—"भाई मालु क्य पुत्र, जब तुम शिष्य हुए थे, तब मैंने क्या तुम से कहा था कि मैं तुमको इस प्रश्न का उत्तर दूँगा १"

शिष्य ने कहा,—"नहीं महाराज।"

युद्धदेव—"तव मेरी श्रोर से उत्तर मिलना ही चाहिए— ऐसा क्यों कहते हो ? जिस मनुष्य की ऐसी धारणा हो कि इन प्रश्नों का जो उत्तर दे वही सच्चा गुरू है तो उससे तो मेरा इतना ही सहना है कि-'भाई, मेरे शिष्य न बनो।' क्यों, सो मुने।

"यदि एक मनुष्य को विपेला वाण लगा हो तो वह सस्त्र-चेंग्र के पास जाकर निकलवाएगा या पहले यह विचार करने चेंग्रेगा कि फ्रन्छा यह वाण मारने वाला ब्राह्मण होगा या इत्रिय, चेंश्य होगा या शुद्र ? क्या वह ऐमा कहेगा कि ना,ना, में तो यह वाण नहीं निकलवाता, पहले तो मुक्ते वतलाम्रो कि यह वाण मारने वाला लम्बा था या होटा, इस गांव का था या परदेसी, धनुष बांस का था या वेंत का, डोरी सूत की थी या तांत की. इत्यादि इत्यादि ?

"मालु क्य पुत्र ! जगत् नित्य है या श्रनित्य ? इसका कर्ता है या नहीं है ? हैं तो कैसा है ? इत्यादि प्रश्नों पर धार्मिक जीवन

का श्राधार नहीं है।"

### साधन की ग्रावश्यकता

मनसाकर नाम के नगर में वासिष्ठ श्रीर भारद्वाज (वासिष्ठ श्रीर भारद्वाज गोत्र के) नाम के दो ब्राह्मण रहते थे। उनके बीच में इम विषय का विवाद चला कि मुक्ति यानी ब्रह्म को पाने का सीवा श्रीर (श्रुज्ज) मार्ग क्या है। वासिष्ठ कहता था कि पुष्करादि श्राचार्य द्वारा वताया गया मार्ग सीधा श्रीर श्रुजु है। भारद्वाज कहता था कि तारुष्क श्राचार्य द्वारा वताया गया मार्ग सीधा श्रीर श्रुजु है। उनमें निर्णय न हो सका, इसलिए होनों जनों ने विचार किया कि वृद्ध भगवानं जैसा झानी श्रीर साधु दूसरा नहीं। उनसे श्रपनी शंका पृष्ठें वे श्रपने विवाद का समाधात करेंगे। दोनों गौतम बुद्ध के पास गए। श्रीर कहा — "भगवन, हमारे बीच में मतभेद हो गया है।" गौतम भगवान

ने पूछा—"क्या ?" तब वासिष्ठ ने जवाब दिया—"भगवन् ! 'सच्चा मार्ग क्या है ? इसकी बावत ब्राह्मणों में भिन्न-भिन्न मत प्रचितत हैं। श्रथवंवेदी एक कहते हैं, तैं तिरीय (यजुर्वेदी) दूसरा बतलाते हैं, छान्दोग्य (सामवेदी) तीसरा बतलाते हैं श्रीर बहुच (ऋग्वेदी) फिर चौथा ही कहते हैं। इन सबके बताए हुए मार्ग से क्या सचमुच मुक्ति मिलेगी ? क्या सचमुच जीव ब्रह्म को प्राप्त करता है ? जिस प्रकार श्रलग-श्रलग रास्तों से भी एक ही गांव पहुंचा जाता है, उसी तरह ये विविध मार्ग एक ही स्थल को पहुंचते होंगे ?

गौतम—"परन्तु वे सब सच्चे मार्ग हैं—ऐसा तुम कैसे

कहते हो ?"

वासिष्ठ-"हाँ ! मेरा कहना ऐसा ही है।"

गौतम—"परन्तु उनमें से किसी ने ब्रह्म का साचात्कार किया है क्या ?"

वासिष्ठ--- "नहीं, वैसा किसी ने किया तो नहीं मालूम पड़ता।"

गौतम-"क्या उनके गुरुत्रों ने किया है ?" '

वासिष्ठ-"नहीं, उन्होंने भी नहीं।"

गौतम—"इनकी गुरू-परम्परा में सात पीढ़ी तक भी किसी ने किया होगा, क्या तुमको ऐसा लगता है ?"

वासिष्ठ—"नहीं।"

गौतम—"नहीं, तब तो यह निश्चित हुआ कि तीन वेद में इशल ब्राह्मण भी ऐसा कहते हैं कि 'हमने जो वस्तु कभी देखी नहीं, जानी नहीं, उसका सीधा भागे हम बतलाते हैं।'"

वासिष्ठ—"जी हाँ।"

गौतम—'धह तो तब अन्धों की परम्परा हुई। न अगुआ देखता है, न बीच का देखता है, न आखिर का देखता है। तीन

वेद में कुरात बाहार्यों की वागी भी निर्फ खाली शब्दों की पोल —मिथ्यालाप है।

"वासिष्ठ ! एक मनुष्य चार रास्तों के चौक के बीच में बैठ कर सीढ़ी चनाता है। उससे पृष्ठा जाता है कि इस सीढ़ी से भौनसे मकान पर चढ़ना है, तब वह उत्तर हैता है कि वह मकान तो में नहीं जानता। वह कैसा मुर्ख है ! इसी की तरह महा। को देखे-जाने विना जो उसके मार्ग की वात करता है, वह मूर्ख है। इस अचिरवती नदी के दोनों किनारे वाढ़ आई हो और सामने के किनारे का काम वाला मनुष्य इस किनारे खड़ा खड़ा शोर मचाये- 'श्रो सामने के किनारे, इधर श्राना, इधर श्राना।' वासिष्ठ ! इस तरह यह मनुष्य उस पार को हजार बार प्रकारे, उसकी स्तुति करे, त्राजिजी करे, परन्तु सामने किनारा इस तरफ आयगा क्या ? उस तक पहुँचने के लिए तो उसे डोंगी में बैठना चाहिए श्रीर डाँढ़ चलाकर वहाँ पहुँचना चाहिए। इसी तरह तीन वेद में क़ुशल ब्राह्मण जिन गुणों से बाह्यस्य होता है उनको छोड़कर जिन गुर्सो से अब्राह्मस्य होता है उनका आचरण करे, तो 'हे इन्द्र, मैं तुम्हें बुलाता हूँ, हे वरुण, में तुम्हें बुलाता हूँ, हे ग्रह्मा, में तुम्हें बुलाता हूँ', ऐसा कहने से क़ब्र फल होगा क्या?

"वासिष्ठ! इस नहीं में पूर श्राया है। उस समय एक मनुष्य को दूसरे किनारे जाना है, परन्तु विचारे के हाथ मजबूत सांकल से पीठ से वाँघ दिये गए हैं—क्या वह उस पार जा सकता है ? उसी तरह श्रह्नेतों के विनय में जिसको 'संयोजन' यानी सांकल कहते हैं, उस तरह के मनुष्य मात्र को पांच वन्धन हैं—रूप, राव्द, गन्ध, रस श्रीर स्पर्श, जो हृद्य में विकार (राग) उत्पन्न कर उसके लिए बन्धन रचते हैं। वासिष्ठ! इस नदी में बाढ़ श्राई है। उस समय एक मनुष्य को सामने वाले किनारे पर जाना

है, परन्तु वह इस किनारे सिर ढक कर पड़ा है श्रीर सोता है; क्या वह मनुष्य उस पार पहुँचेगा ? इसी तरह मनुष्य जब तक पांच श्रावरण--राग, द्वेष, मोह, चांचल्य श्रीर विचिकित्सा (शंका) से ढका है, तब तक वह ब्रह्मा को नहीं पा सकता।"

## ग्रष्टांग मार्ग ग्रौर संयोजन

बुद्ध भगवान् ने देह-कष्ट श्रीर भोग-विलास दोनों के वीच का श्रार्थ-जनों द्वारा पालने लायक जो मार्ग वताया है, उसके श्राट श्र'ग निम्नलिखित हैं—

- (१) सम्यग्दृष्टि-अच्छी समम, ज्ञान ।
- (२) सन्यग् संकल्प—श्रन्छा संकल्प (किया करते का निश्चय)।
- (३) सम्यग् वाक्—श्रन्छी वाणी; जैसे कि श्रसत्य भाषण न करना, चुगली या निन्दा नहीं करना, गाली नहीं देना, मिथ्या बकवाद नहीं करना।
  - (४) सम्यग् कर्म-अच्छा कर्म (शील और दान)।
- (४) सम्यग् आजीविका—श्रच्छी आजीविका, श्रच्छा धंघा करके गुजर करना।
  - (६) सन्यग् व्यायाम—श्रव्छा प्रयत्न ।
  - (७) सम्यग् स्मृति—श्रच्छी स्मृति या विचार।
- (=) सम्यग् समाधि—अच्छी समाधि, चित्त एकाम करना। अपर निर्दिष्ट मार्ग प्रत्येक मनुष्य—भित्तू और गृहस्थ—सब के लिए हैं। इसमें व्यर्थ देह-कष्ट नहीं आता, परन्तु प्रत्येक प्रकार की अच्छाई प्राप्त करने के लिए दुष्ट विषय-भोग छोड़ने की तथा मन, इन्द्रियों को वश में करने की जरूरत तो है ही। इस मार्ग से प्रयाण करने में मनुष्य को कई बन्धन यानी

सांक्लें रोकती हैं। उनको वौद्ध धर्म में दस संयोजन कहते हैं जो निम्न हैं—

- (१) सत्काय रृष्टि—यानी श्रात्मवाद, श्रहं भाव की रृष्टि ।
- (२) विचिकित्सा—संशय, गुरू का उपदेश सच्चा होगा या भूठा, इतना सब धर्म पालने पर भी कल्याण होता होगा या नहीं, इत्यादि शंका।
- (२) शील, ब्रत, परामर्श—शील श्रीर ब्रत का चिन्तन किया करना श्रीर उसकी श्रपने ऋहं के साथ जोड़ना। शील श्रीर ब्रत पालना श्रच्छा है, परन्तु उसके ही चिन्तन में डूबे रहने से तुकसान होता है।

इनमें के पहले तीन 'संयोजन' यानी सांकल जिसने तोड़ दीं वह 'सोतापन्न' (स्रोत-श्रापन्न) होता है अर्थात् निर्वाण के स्रोत में पड़ता है।

- (४) काम--विपय-वासना।
- (४) प्रतिध—द्वेष, वैर।
- (६) रूपराग—श्रांख से दीखन वाले अर्थात् ऐहिक पदार्थी पर श्रासक्ति।
  - (७) अरूप राग अनदेखे स्वर्ग के सुख की आसित ।
  - (५) मान-श्रिमानः में ज्ञानी हूँ इत्यादि प्रकार का गर्व।
  - (६) श्रीद्वत्य-उद्धतपनाः, गर्व से दत्पन्न होनेवाली वृत्ति ।
  - (१०) अविद्या-अज्ञान।

शील, शिचा, पारमिता ग्रौर भावना

बाह्यण धर्म के योग सूत्र में जिनको 'पांच यम' कहा है और जैनधर्म में जिनको 'पांच ब्रत' कहा है, उन्हीं से अधिकांश में मिलते-जुलते बौद्ध धर्म में 'पंचशील' गिनावे गए हैं। ये पंच-शील हैं—

- (१) प्राणातिपात—हिंसा न करना ।
- (२) श्रद्त्तादान चोरी न करना।
- (३) मृपावाद असत्य भाषण न करना।
- (४) मद्यपान न करना।
- (४) ब्रह्मचर्च पालना ।

इन पांच में नीचे के तीन मिलाकर 'श्रष्टांग शील' का उप-देश किया गया है।

- (६) रात्रि में भोजन न करना।
- (७) पुष्प का हार चन्द्रन, वगैरा सुगन्धित पदार्थ धारण न करना।
  - · (=) जमीन पर सिर्फ चटाई विद्याकर सोना।

ये अन्तिम तीन शील गृहस्थ के लिए आवश्यक नहीं हैं, परन्तु उनको भी उपोसथ (उपवसथ—उपवास) के दिनों में, अर्थात् सप्ताह में एक बार, आठों शील पालने चाहिएं।

फिर इन आठ में दो जोड़कर 'दस शील' किये गए हैं।

- (६) नृत्य वादित्रादिक से परहेज करना।
- (१०) सुवर्णादि धातु का परित्रह न करना । चे दस शील भिज्जुओं को खासकर पालने चाहिएं । फिर 'दस शिचा' की एक सूची निम्नप्रकार है—
- (१) 'प्राणातिपात'—हिंसा न करना।
- (२) 'ऋदत्तादान'—विना दिया नहीं लेना।
- (३) त्रह्मचर्य पालना ( गृहस्य को अपनी पत्नी पर ही प्रेम रखना )।
  - (४) 'मृपावाद'—भूठ नहीं वोलना।
  - (४) पेशुन्य-चुगली, निन्दा नहीं करना।

- (६) श्रौद्धत्य—श्रपमान नहीं करना।
- (७) वृथा प्रलाप (वकवाद) नहीं करना।
- (५) लोभ नहीं करना।
- (६) द्वेप नहीं रखना।
- (१०) विचिकित्ता—शास्त्र में श्रौर परमार्थ सम्बन्ध में संशय नहीं रखना।

इस संसार को पार करने के लिए साधनरूप कितनी ही पारमिताएँ गिनाई गई हैं—

- (१) दान पारिमता--द्रव्य, विद्या, धर्मीपदेश वनैरा का दान इसमें स्राता है।
- (९) शील पारसिता—पंचशील, अष्टशील, जो ऊपर गिना दिये गए हैं।
- . (३) ज्ञान्ति पार्रामता—दुःख सहना और दूसरे के अपकार को जमा करना।
- (४) वीर्य पारिमता—संसारी लालचों को जीतकर कल्याण के मार्ग पर आरूढ़ होने की मुक्तमें शक्ति है—ऐसा उत्साह रखना।
  - (४)ध्यान पारमिता-धर्म श्रीर बुद्ध भगवान् का ध्यान करना।
  - (६) प्रज्ञा पारमिता-ज्ञान प्राप्त करना।

शहरण धर्म और जैनधर्म की चार भावनाओं से मिलती-जुलती वौद्ध धर्म में भी चार भावनाएं गिनाई गई हैं—

- (१) मेन्री (२) करुणा (३) मुदिता श्रीर (४) वपेता। इस विषय में नाह्मण श्रीर जैनधर्म में विवेचन हो चुका है, इसलिए यहां अधिक कहने की जरूरत नहीं है।'
- हिन्दू धर्म की तीनों शाखाओं में कर्म, पुनर्जन्म वर्गरा कितने ही सिद्धान्त एक से हैं। इतना ही नहीं, परन्तु गृहस्थ और यति पालने के नियमों में भी बहुत साम्य है।

### सच्चा ब्राह्मण कौन ?

चम्पा नगरी में सोणदृष्ड (सुत्रर्णदृष्ड) नाम का एक धनिक, विद्वान श्रीर सुशील बाह्मण रहता था। सैकड़ों विद्यार्थी उसके पाम पढ़ते श्रीर उसका श्रादर करते थे।

एक बार बुद्ध भगवान् विहार करते-करते चन्पा नगरी के बाहर आकर ठहरे। इनका उपदेश सुनने सारी नगरी के बाहर आकर ठहरे। इनका उपदेश सुनने सारी नगरी के बाह्य जा रहे थे। उनको देखकर सोण्ड्यड ने कहा—"भाइयो, तुम न जाओ, मुभे जाने दो।" बाह्यणों ने कहा—"महाराज! तुम्हारे-जैसे महात्माओं को कप्ट उठाना उचित नहीं। ऐसा करने से आपकी प्रतिष्ठा को बट्टा लगेगा।" परन्तु सोण्ड्यड नग्न और विनयी था और गौतम बुद्ध का माहात्म्य जानता था, इसलिए उसने उनकी योग्यता की प्रशंसा की और कहा कि—"वे ऐसे महात्मा हैं कि मुभे उनके पास जाना ही चाहिए।" ऐसा कहकर सोण्ड्यड तथा दूसरे बाह्यण गौतम बुद्ध के पास गये और वहां सच्चा बाह्यएत्व किसमें हैं—इस विषय पर चर्चा चली।

गौतम बुद्ध ने सोखद्यड के मन का प्रश्न जानकर पूछा— "सोखद्यड—ऐसी कौन सी वस्तु है कि ज़िसके होने से ब्राह्मण् 'में ब्राह्मण् हूँ' ऐसा यथार्थ रीति से कह सके ?"

सोणद्रां —''गौतम, पांच वाते' हों तो त्राह्मण 'में त्राह्मण हूँ' ऐसा यथार्थ रीति से कह सकता है—

- (१) एक तो इसके माता श्रौर पिता का उभय वंश विशुद्ध होना चाहिए।
- (२) इसको तीनों वेदों में और उसके लिए आवश्यक अन्य शास्त्रों में कुशल होना चाहिए।
- (३) फिर उसको सुन्दर, गोरा, देखने में प्रिय श्रौर भन्य होना चाहिए।

(४) शील-चरित्रवान होना चाहिए।

(४) प्रज्ञायान—बुद्धिमान होना चाहिए।"

37

बुद्ध सगवान ने पृद्धा—"परन्तु सोणद्रखः ! इन पांच रूप, इल, श्रुत, शील श्रीर श्रद्धा में से कोई एक नहीं हो तो क्या चलेगा?" सोणद्रख—"हां, रूप न हो तो चलेगा, बाकी के बार काफी हैं।"

सुद्ध—"परन्तु इन चार में से कोई नहीं हो तो चलेगा ?" सोएदएड—"श्रुत (विद्या) न हो तो चलेगा।" सुद्ध—"वाकी के तीन में से एकाध न हो तो चलेगा ?" सोएदएड—"हां, कुल न हो तो भी चलेगा ?"

यह सुनकर दूसरे ब्राह्मण चिकत हुए, परन्तु उनसे सोणदण्ड ने कहा—"भाइयो ! में कुछ अपने रूप, कुल या श्रुत ( विद्या ) की निन्दा नहीं करता । ब्राह्मणत्व में क्या आवश्यक है, इतना ही कहता हूँ।"

ऐसा कहकर उनको ठंडा किया।

बुद्ध-"वाकी हो रहे, शील और प्रज्ञा-इनमें से एक न हो तो क्या चलेगा ?"

सोणद्रु — "नहीं, जिस तरह दोनों हाथ या दोनों पैर एक दूसरे के साथ धिसकर धोये जाते हैं, उसी प्रकार शील और प्रज्ञा एक दूसरे से शुद्ध होते हैं; शीलवान को प्रज्ञा प्राप्त होती है और प्रज्ञावान में शील आता है।"

युद्ध—"यह शील और प्रज्ञा क्या है, तुम जानते हो ?"
सोग्रदण्ड —"नहीं, गौतम ! यही में तुम्हारे पास जानना
चाहता हूँ।" तत्पश्चात् गौतम ने अपने धर्मीपदेश के दो मुख्य
तत्वों—शील और प्रज्ञा—का स्वरूप समस्राया।

#### बौद्ध धर्म के पन्थ

वौद्ध धर्म बाह्यण धर्म के साथ निकट सम्बन्ध रखता है। दोनों धर्मों के अनुयायी मूल में एक ही धर्म के थे और इन दोनों धर्मों के अलग हो जाने के वाद भी उनके वीच आचार-विचार का खूब आदान-प्रदान जारी था। इसलिए जैसे एक और वौद्ध धर्म का बाह्यण धर्म पर असर हुआ उसी तरह दूसरी तरफ बाह्यण धर्म ने बौद्ध धर्म पर भी बहुत असर डाला। फिर बौद्ध धर्म इस देश और परदेश की अनेक जाति के लोगों में फैला, इसलिए भी इसके मूल स्वरूप में बहुत अन्तर पड़ गया। इस तरह कालकम में बौद्ध धर्म में बहुत से मत-मतान्तर पैदा हुए।

इन सबको यहाँ नहीं वतलाया जा सकता। परन्तु वौद्ध धर्म के दो मुख्य पन्थ—'महायान' श्रौर 'हीनयान'—इनके विषय में तो थोड़ा-बहुत जानना जरूरी है।

परम तत्व को जाने का साधन—'यान'—मार्ग अथवा गाड़ी। मूल पाली भाषा के त्रिपिटक में ही जो धर्म का मार्ग बताया है वह 'हीन' अर्थात् छोटा यान कहलाता है, और इस त्रिपिटक में बहुत-सा परिवर्तन होने के वाद तथा दूसरे संस्कृत प्रन्थ जोड़कर जो यान बना है वह 'महा' अर्थात् बड़ा यान कहलाता है।

आजकल हीनयान का प्रचार बौद्ध धर्म के द्त्तिण देशों— सिंहलद्वीप, ब्रह्म देश और स्थाम—में है, महायान का बौद्ध धर्म के उत्तर देशों—नेपाल, तिब्बत, चीन, कोरिया और जापान में है।

हीनयान और महायान में मुख्य-भेद यह है कि हीन-यान में श्रिधकांशतः श्रकेला तत्व ज्ञान (चार श्रार्य सत्य) और इस तत्व ज्ञान को श्राप्त करने का सादा मार्ग (जैसे कि पंच शील, अप्र शील, दश शील और आर्य अप्राक्ष मार्ग) का ही उपदेश है। महायान में विशाल अर्थ में हम जिसको धर्म कहते हैं उसके सारे तत्व आते हैं—जैसे कि मिक्त, योग, स्वर्ग-नरकादि, लोक की मान्यता वंगेरा। गौतम बुद्ध ने ईश्वर का उपदेश नहीं किया था, चिक्क अनीश्वर धर्म का ही उपदेश किया था, ऐसा कहें तो भी एक तरह से फूट नहीं है। परन्तु धर्म में किसी-न-किसी प्रकार के ईश्वर के विना न चलता था और इसिलए इस महायान पंथ में बुद्धदेव को ईश्वर की तरह मानकर उनके अनेक अवतारों की तथा उनके दिन्य और नित्य स्वरूप की मिक्त शामिल की गई तथा इस मिक्त से उनके धाम में पहुँचा जाता है, उनके साथ एकता प्राप्त होती है, इत्यादि उपदेश चालू हुआ।

महायान ऋौर हीनयान के वीच एक दूसरा भेद यह है कि हीनयान में मनुष्य का स्वयं निर्वाण पाना ही परम कर्तव्य गिना जाता है।

महायान में स्वयं निर्वाण पाने की अपेन्ना दूसरे को प्राप्त कराना अधिक महत्व का गिना जाता है— अर्थोत् अपने लिए निर्वाण की इच्छा किये विना दूसरे जीवों को उपदेश करना और उनको निर्वाण के पथ पर आरुढ़ कराना उत्तम गिना जाता है। जो स्वयं ही निर्वाण के मार्ग पर आरुढ़ हों वह अईन्त हैं और जो दूसरे का उपकार करें वह बोधिसत्व हैं।

श्रहन्त से वोधिसत्म बढ़कर है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे सन्तोष न करके तथा उनको निर्वाण का जो लालच दिया गया उससे भी न ललचाते हुए 'अपने प्राप्त किये हुए ज्ञान को मैं अन्य जीवों को दूँ और उनको इस संसार-रूपी निद्रा से जगाऊँ', ऐसा संकल्प कर वे धर्म-चक्र प्रवर्तन करने के लिए निकल पड़े थे।

# बुद्धदेव की पूजा

बुद्धदेव को ईश्वर रूप में मानने का प्रचार वहुत पहले शुरू हो चुका था परन्तु यह मान्यता पूरे तौर से तो महायान पंथ में ही विकसित हुई है।

ब्राह्मण धर्म की त्रिमूर्ति की तरह, वौद्ध धर्म के इस पंथ में
(१) मंजु श्री (२) अवलोकितेश्वर और (३) वज्रपाणि—इन नामों
के बुद्धदेव के तीन स्वरूप पूजे जाते हैं। मंजु श्री ज्ञान की मूर्ति
है; सकल विद्या उनसे प्रकट हुई है, जिस प्रकार ब्राह्मण धर्म
में वेद ब्रह्मा में से निकला कहा जाता है। अवलोकितेश्वर—इस
जगत् को अवलोकित करने वाले—देखने वाले सर्व-शक्तिमान्
वोधिसत्व हैं। इन्होंने हो यह अपना जगत् उत्पन्न किया है; और
इनकी ही शक्ति-रूप बज्ज धारण करने वाला एक स्वरूप बज्जधर
या बज्जपाणि के नाम से प्रसिद्ध हैं।

बौद्ध धर्म में ध्यान, परोपकार और उपदेश की बहुत महिमा है और इसिलए इन तीन कामों के लिए पाँच ध्यानी बुद्ध, पाँच बोधिसत्व और पांच मानुषी (मनुष्य रूप में अवतरित) बुद्ध माने गये हैं। अमिताय या अपितायु (अमाप तेज और अमाप आयुष्य वाले बुद्ध भगवान) चौथे ध्यानी बुद्ध हैं। इनके बोधि-सत्व अवलोकितेश्वर हैं और इनका मनुष्य-रूप गौतम बुद्ध हैं। इन सव बुद्धों की सीमा, सबका आदि कारण—आदि-बुद्ध कहलाते हैं।

श्रकेले संयम का श्रीर नीति का धर्म रूखा पड़ जाता है श्रीर मनुष्य के मन का ईश्वर-विश्वास की श्रीर स्वामाधिक रूमान है, इसलिए वौद्ध धर्म में बुद्धदेव के ये विविधरूप यदि ईश्वर स्थान में किल्पत किये जायं श्रीर पूजे जायँ तो इसमें कोई श्राश्चर्य की बात नहीं। परन्तु इसके उपरान्त तिव्यत के वौद्ध धर्म में तो बाह्मण धर्म के तन्त्र-शास्त्र जैसी ही काली-गोरी देवियों की चपासना तथा चमके साथ मन्त्र-मुद्रा वगैरा वहुत-सी क्रियाएँ भी देखने में ऋाती हैं।

# धर्मकाय ग्रार त्रिकाय

धर्म का या धर्म-रूपी महाशरीर धर्मकाय है। बस्तुमात्र धर्म के व्याधार पर टिकी हुई है, इसिलए इस जगत् का व्याधार-भूत तत्व धर्मकाय कहलाता है। वेदान्त में जिसकी ब्रह्म-परमात्मा कहते हैं उससे मिलती-जुलती बौद्धधर्म में इस धर्मकाय की मान्यता है। यह धर्मकाय मैत्री और करुणा से भरपूर है। मैत्री (सर्व प्राणियों के प्रति प्रेम) और करुणा धर्म के मुख्य तत्व हैं; और जिस तरह दूसरे सेश्वर धर्मों में ये गुण ईश्वर में माने जाते हैं, उसी तरह वीद धर्म में ये गुण धर्मकाय में माने जाते हैं।

यह धर्मकाय प्राणी के कल्याण के लिए जब शरीर प्रहण करता है तब 'निर्माणकाय' कहलाता है। यह 'निर्माणकाय' वही है जिसको ब्राह्मण धर्म में 'अवतार' कहते हैं।

तीसरा 'संभोग काय' है। बुद्ध भगवान् का आनन्दमय स्वरूप 'संभोग काय' है। जीव जब बुद्ध भगवान् के साथ एकता प्राप्त करता है, तब वह 'संभोग काय' का आनन्द भोगता है।

#### यात्रा वत और विधि

सिद्धार्थ गौठम ने गया में जिस वृत्त-तले ज्ञान प्राप्त किया तथा काशी में जिस जगह उन्होंने पांच शिष्यों को प्रथम उपदेश देकर धर्म-चक्र प्रवर्तित किया—वे स्थल वौद्ध धर्म में बहुत पवित्र माने जाते हैं। फिर ई० सं० के पहले क़रीब ढाई-. सौ वर्ष के पूर्व अशोक के पुत्र महेन्द्र ने सिहलद्वीप में जाकर बौद्ध धर्म का उपदेश किया श्रीर उसकी बहन संघ मित्रा ने गया के बोधिवृत्त की एक डाल लाकर लगाई। उस डाल का जो वृत्त हुआ वह श्रव तक अनुराधपुर में हैं श्रीर वह बौद्ध धर्म में यात्रा का स्थान गिना जाता है। प्राचीन काल में चीन वगेरा दूर देशों से भी बहुत-से यात्री इन सब स्थानों में यात्रा करने श्राते थे श्रीर श्राज भी बौद्ध धर्म के अनुयायियों में इन स्थानों की बहुत महिमा है। पुनः कुशीनगर के पास गौतम बुद्ध ने निर्वाण पाया, इसलिए यह स्थान भी यात्रा के लिए बड़ा गिना जाता है। उसके बाद गौतम बुद्ध की देह के केश-दांत-श्रस्थि वगैरा अवय्वों को भिन्न-भिन्न स्थलों में गाड़कर उनके ऊपर स्तूप बनाय गए और वे बौद्ध धर्म के देव स्थान बने।

महीने में चार दिन लगभग आठ-आठ दिन के अन्तर से खपोसथ ( ' उपवसथ—उपवास ) किये जाते हैं। उस दिन गृहस्थ भी साधुओं के जैसा नियम पालते हैं। चौमासे में चारों मास अष्ट शील पालने की विधि है और अन्तिम मास में जो 'चीवर मास' कहलाता है गृहस्थ भिन्नुओं को 'चीवर' कहा जाने वाला (भिन्नुओं का) वस्त्र देते हैं।

वौद्ध धर्म में भगवान् की पूजा करने की रीति ब्राह्मण और जैन धर्म से मिलती-जुलती ही है। परन्तु वृज्ञ के नीचे गौतम- वृद्ध ने ज्ञान पाया तथा उन्होंने धर्म-चक्र प्रवर्तित किया इन दो वस्तुओं का स्मरण कराने वाले तिब्बत के बौद्ध धर्म में हो जानने योग्य रिवाज उत्पन्न हो गए हैं। एक लकड़ी के स्तम्भ पर रेशमी मंडा लगाया जाता है और मंडे पर "ओम् मणि पद्में हुम"— "अहो ! इस विश्वकृषी कमल में मणि वृद्ध देव हैं"— ऐसा लिखा होता है। यह स्तम्भ समिमये बोधवृत्त । पुनः वृद्ध

१ देखो 'जैन धर्म'

भगवान् ने धर्म-चक्र का प्रवर्तन किया, इसिलए चक्र (पिह्या) पर शास्त्र के वचन और मंत्र लिखकर चक्र घुमाने से पुरुष होता है—ऐसा माना जाता है। और ऐसे चक्र लोगों के फिराने के लिए गांव-गांव के रास्ते और चौक में रखे रहते हैं।

## बौद्ध धर्म की समाएं

गौतम भगवान् के शिष्यों में—मूल बाह्यण, परन्तु बाद में जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया—एक वृद्ध मिल्ल महाकाश्यप नाम का था। इसने गुरु के निर्वाण के वाद उनके उपदेश की रत्ना करने के लिए एक सभा भर कर शास्त्र निश्चित किए। सब की सम्मित से एक उत्तम भिन्न को धर्मासन पर बिठा कर सभा पित (महाकाश्यय) उनसे प्रश्न पृछे। उसका वह भिन्न उत्तर दे श्रीर वाद में इकट्टे हुए भिन्न एक आवाज से इसका फिर से उच्चारण करें—इस प्रकार शास्त्र निश्चित करने का रिवाज था। यह सभा भहा संगीति के नाम से प्रसिद्ध है श्रीर वह विस्थितार राजा के पुत्र अज्ञातशत्रु के समय में (ई० सं० के लगभग साढ़े चार-सौ वर्ष पृष्टे) राजगृह (मगध देश) में चुलाई गई थी।

उसके सौ वर्ष वाद दूसरी सभा वैशाली नगरी में सिली यी तीसरी सभा महाराजा अशोक के समय में पाटिलपुत्र नगर में मिली। उसमें सिद्धान्त का रक्षण करने के बाद धमेंचक प्रवर्तन—उपदेश — के लिए देशान्तरों में भिज्जओं को भेजने का निश्चय हुआ। उसके अनुसार सिहलद्वीप (लंका), काश्मीर, गान्धार (श्रफगानिस्तान), वेक्ट्रिया (मध्य एशिया) वगैरा देशों में भिज्ज गये और बौद्ध धमें का प्रचार किया। उसके बाद एक सभा सिहलद्वीप में अशोक महाराजा के पुत्र महासहेन्द्र ने,

दूसरी उत्तर हिन्दुस्तान में महाराजा कनिष्क ने, श्रौर तीसरी इ० स० ७ वीं शताब्दी में महाराजा शिलादित्य ने भरी थी।

#### उद्धरण

वैर द्वारा कभी वैर का शमन नहीं होता। अवैर से ही (वैर छोड़ने से ही, प्रेम से ही) वैर शान्त होता है।

अप्रमाद्—( धर्म में जागते रहना )—अमृतत्व का पद है; प्रमाद मृत्यु का पद है। प्रमादरहित आदमी नहीं मरता, प्रमाद वाला मरता है।

जिस प्रकार यदि सुन्दर रंग के पुष्प में सुगन्ध न हो तो वह श्रुच्छा नहीं लगता, उसी तरह यदि सुन्दर भाषण वाली वाणी के साथ क्रिया न जुड़ी हो तो वह निष्फल है।

जो अपने लिए या अन्य के लिए पुत्र-धन-राज्यादिक की इच्छा नहीं करता तथा जो अधर्म द्वारा धनवान् नहीं होनां वाहता वही शीलवान् (चारित्रवान्) प्रज्ञाचान् (चुद्धिमान) और धार्मिक है।

उत्तम धर्म क्या है—यह जाने विना जो सौ वर्ष जिये, उसकी अपेता उत्तम धर्म का जानने वाला यदि एक ही दिन जिये तो वह अधिक श्रच्छा है।

पापी पुरुष चाहे अन्तरिच में, समुद्र के बीच या पर्वत की गुफा में प्रवेश करे तो भी जगत् में ऐसा कोई प्रदेश नहीं कि जहां पहुँचकर वह बच जाय।

सर्वे प्राणी दण्ड (मारने) से त्रस्त होते हैं, सब प्राणियों को जीव प्यारा है। अपनी आत्मा का उदाहरण लेकर किसी शाणी का वध नहीं करना, किसी को ताड़ना नहीं देना।

मूँ इ मुड़ाने से अमण नहीं होता। जो छोटे-बड़े सब प्रकार के पाप शांत कर दे वह पाप शमन करने से अमण कहलाता है। दूसरे के घर जाकर भिन्ना मांगने से ही भिन्न नहीं होता; सकल धर्म का पालन कर जो भिन्न होता है वही सच्चा भिन्न है, सिफ भिन्ना मांगने वाला ही नहीं। मृढ़ पुरुष मौन धारण करके वैठने से ही मुनि नहीं होता; परन्तु जो तराजू लेकर दोनों पन्न तोलता है वही मुनि है। प्राणियों की हिंसा करने से (यज्ञ से) आर्य नहीं होता; जो सब प्राणियों पर दया रखता है, वही आर्य है।

मार्गी में खण्दांग मार्ग श्रेष्ठ है; सत्यों में चार पद (शब्द)— 'दु:ख', 'समुदय' (दु:ख का उत्पत्ति कारण), 'निरोध' (दु:ख का नाश) और 'मार्ग' (दु:ख को नाश करने का साधन)—श्रेष्ठ हैं; धर्मों में वैराग्य श्रेष्ठ हैं; और द्विपद (दो पेर से चलने वाला— मनुष्य) में खनुष्मन्त कहलाने वाला—द्रष्टा—ज्ञानी श्रेष्ठ हैं।

जो बुद्ध, धर्म श्रीर संघ की शरण जाता है तथा शुद्ध प्रज्ञा द्वारा(१) दु:ख (२) दु:ख की उत्पत्ति का कारण (तृष्णा)(३) दु:ख की शान्ति (दु:ख के पार जाना; निर्वाण) (४) श्रीर इस दु:ख की शान्ति कराने वाला श्राय श्रष्टांग मार्ग—इन चार श्राय सत्यों को सममता है वह देखता है कि यह शरण कल्याणकारी है, उत्तम है, उसकी शरण जाकर सर्व दु:ख से मुक्त हो जाता है।

जो ब्राह्मण जाति में जन्मा है, जो ब्राह्मण माता के पेट से जन्मा है, उसको में 'ब्राह्मण' नहीं कहता। जो 'अकिंचन' है और जो द्रव्य नहीं रखता और किसी का द्रव्य नहीं लेता, उसको में 'ब्राह्मण' कहता हूँ।

विना दोप भी जिसको ताड़ो, मारो, वांघो, तो भी जो हृदय में मिलन भाव लाये विना सहन करता है—ऐसे समारूपी वल-शाली और हृदतारूपी सेना वाले को में 'ब्राह्मण्' कहता हूँ।

जो मनसा, वाचा या कर्मणा दुष्कर्म (पाप) नहीं करता श्रीर तीनों स्थान में जो संवर (संयम) वाला है, उसको मैं त्राह्मण कहता हूँ। अत्यन्त दारुण (भयंकर) पाप करने पर भी जिसका आश्रय लेकर मनुष्य क्रण-भर में (संसार) तिर जाता है जैसे शूर पुरुष का आश्रय लेने से सामान्य मनुष्य भी महाभय के प्रसंग के पार उतर सकता है, उसी तरह ऐसे वोधिचित्त (वोधि-सत्व) का आश्रय अज्ञानी जीव क्यों नहीं करते ?

जो उपकार के बदले में उपकार करे उसकी भी प्रशंसा होती है तो जो निष्कारण साधु है, ऐसे बोधिसत्व के विषय में तो कहना ही क्या ?

मारो, निन्दा करो, शरीर पर धूल डालो, मेरे शरीर को खिलौना वनाकर खेलो, हँसो, मौज करो—चाहे जो करो—मैंने तो अपना शरीर उनको दे दिया है, फिर मुभे इसकी क्या फिक ?

में रोगी की श्रीषधि होऊँ, वैद्य होऊँ, उसका सेवक होऊँ— तब तक जब तक उसका रोग जड़-मूल से न निकल जाय।

में काया द्वारा ही पाठ करूँगा, सिर्फ वाणी के पाठ से क्या ? चिकित्सा के पाठ-मात्र से रोगी को क्या फायदा ?

[धम्मपद वगैरा]